प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली-१

> पहली वार: १६५६ श्रत्यमोली-संस्करण मूल्य: एक रुपया

> > मुद्रक हिंदी प्रिटिंग प्रेस,

दिल्ली

### प्रकाशकीय

खलील जिन्नान के नाम और उनकी अनेक रचनाओं से हिंदी के पाठक भलीभांति परिचित हैं। 'मंडल' द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक 'जीवन-संदेश' बड़ी लोकप्रिय हुई थी। अब उनकी यह कृति पाठकों के हाथों में रखते हुए हमें बड़ा हुए हो रहा है।

इस पुस्तक की प्रस्तावना में खलील जियान ने स्वयं कहा है—"में हृदयं के हास को लाखों की दौलत से नहीं वदलूंगा, न में प्रपने ही संतृष्त ग्रंतर के बुलाये श्रांसुश्रों को शांति में समाने दूंगा। यह मेरी हार्दिक श्रभि-लापा है कि घरती पर मेरा जीवन सदा श्रांसुश्रों का श्रौर मुस्कान का ही रहे।"

श्रौर पुस्तक के श्रंतिम वाक्य में उन्होंने कहा था—"श्राज जो वात में श्रपने श्रकेले हृदय से कह रहा हूं, कल उसे श्रागनत हृदय कहेंगे।"

इन शब्दों में सूत्र-रूप में खेलील जिन्नान का समस्त जीवन-दर्शन ग्रा जाता है। वह हजार साल के दुख-भरे जीवन से सुखमय मृत्यु पसंद करते थे; प्रेम ग्रौर सींदर्य के वह पुजारी थे। यह सींदर्य उन्हें प्रकृति में, सहृदयता ग्रौर निष्कलुपता उन्हें दिद्रों में, ग्रौर शांति सर्वव्यापक के शीचरणों में दृष्टिगोचर होती थी।

हमें विश्वास है कि लेखक की यह भावपूर्ण पुस्तक पाठकों को ऐसी सामग्री प्रदान करेगी, जो उन्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी।

--मंत्री

### लेखक-परिचय

खलील जिब्रान संसार में केवल ४८ साल जिये। सन १८८३ में उनका लेवनान में ट्योरी नामक स्थान पर जन्म हुग्रा था श्रौर श्रपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वीरूत के मदरसात-श्रल-हिकमत में प्राप्त की। छोटी ग्रायु में ही उन्होंने श्रपनी मातृभाषा श्ररवी में रचना श्रारंभ कर दी श्रौर श्ररवी कविता को एक नई गति, एक नई दिशा दी।

खलील जिन्नान कवि ही नहीं थे। वह दार्शनिक, पत्रकार, गल्प-लेखक, ग्रालोचक, सभी कुछ थे। ग्ररवी साहित्य को उन्होंने एक ऐसी शैली दी, जो उनके पहले ग्रजात थी। ग्रन्य ग्रनेक लेखकों ने उनसे प्रेरणा ली है।

इसके ग्रलावा वह एक महान चित्रकार भी थे। उनके चित्रों में ग्रली-किक रहस्य भरा पड़ा है ग्रीर सभी जगह उनकी मुक्तकंठ से सराहना की गई है।

खलील जिब्रान दुनिया-भर में घूमे थे। इसीने संभवतः उनके दृष्टिकोण को इतना उदार श्रीर व्यापक बनाया था।

खलीख जिब्रान ने ग्रंग्रेजी से भी रचनाएं की हैं श्रीर उनकी रचनाग्रों का संसार की लगभग सभी श्रेष्ठ भाषाग्रों में श्रनुवाद हो चुका है।

'र्य्यांसू श्रीर मुस्कान' की रचना उन्होंने २० वर्ष की ग्रवस्या में की थी श्रीर इसकी गिनती उनकी सर्वोत्तम कृतियों में की जाती है।

—संपादक

आँसू श्रोर मुस्कान

# सृष्टि

सृष्टा ने अपने में से झात्मा को अलग किया और उसे सुन्दरता का रूप दिया।

उसने उस पर अनुकम्पा और अनुगृह के समस्त वरदानों की वृष्टि की।

उसने उसे आनन्द का प्याला दिया और कहा, "इस प्याले से मत पीना, जवतक भूत और भविष्य को न भूल जाओ, क्योंकि आनन्द और कुछ नहीं केवल वर्तमान क्षण है।"

और उसने उसे शोक का प्याला भी दिया और कहा, "इस प्याले में से पीना और तुम जीवन के सुख के शीझता से वीतते हुए क्षणों का अर्थ समभ जाओगे, क्योंकि शोक का सदा से आधिक्य रहा है।"

और सृष्टा ने उसे वह प्यार प्रदान किया, जो उसकी सांसा-रिक परितृष्ति की पहली सांस पर उसे सदैव के लिए छोड़ देगा।

बौर एक माधुर्य प्रदान किया, जो उसके मिय्या-प्रशंसा की चेतना के साथ लुप्त हो जायगा।

और उसने उसे परम पिवत्र मार्ग पर हे जाने के लिए स्वर्गिक विवेक प्रदान किया, और उसके हृदय की गहराई में वह आँख रखी, जो अदृश्य को देखती है, और उसके अन्तर में सव वस्तुओं के प्रति एक अनुराग और सद्भावना का सृजन किया।

उसने उसे सजाया—स्वर्ग के दूतों द्वारा इन्द्रधनुष के तन्तुओं से बुने हुए आशाओं के वस्त्र से।

और उसने उसे पराजय की छाया से ढक दिया, जो जीवन और प्रकाश का उपाकाल है।

और तव सृष्टा ने कोघ की भट्टी में से विनाशकारी अग्नि ली।

और अज्ञान की मरुभूमि में से भूलसानेवाली आंधी, स्वार्थपरता के तट से तेजी से खिसकनेवाली वालु।

और अनादि काल के पैरों के नीचे से शुष्क मिट्टी । और उन सवको मिलाकर मनुष्य का निर्माण किया ।

उसने मनुष्य को एक अन्धशक्ति दी, जो प्रचण्ड गति से मनुष्य को पागलपन की ओर ले जाती है, इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही शान्त होती है।

फिर उसने उसके अन्दर वह जीवन डाला, जो मृत्यु का प्रेत रूप है।

और सृष्टा पहले हँसा, फिर रोया।

उसने मनुष्य के प्रति एक दुनिवार प्यार और करुणा का अनुभव किया और फिर उसने उसे अपनी संरक्षकता का आश्रय दिया।

### : ?:

# सुमपर द्या करो, मेरे प्राण!

तुम रो क्यों रहे हो, मेरे प्राण ?
तुम्हें मेरी दुर्वलता मालूम है ?
तुम्हारे आँसू चुभते हैं और पीड़ा पहुंचाते हैं,
क्योंकि में अपनी भूल नहीं जानता ।
तुम कवतक रोते रहोगे ?
मेरेपास सीचे-सादे शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है
तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी आकांक्षाओं का
और तुम्हारे आदेशों का भाव व्यक्त करने के लिए।

मेरी ओर देखो, मेरे प्राण; मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारे उपदेशों पर घ्यान लगाने में विता दिया है। सोचो मुक्ते कितना कष्ट हो रहा है! तुम्हारा अनुगमन करते हुए मैंने अपना सारा जीवन समाप्त कर दिया है।

मेरा हृदय सिंहासन पर वैठा हुआ गौरव का अनुभव कर रहा था, किन्तु अब दासता के जुए में जकड़ा है; धैर्य मेरा साथी था, किन्तु अब मेरा विरोध करता है। युवावस्था मेरी आशा थी, किन्तु अव मेरी उपेक्षा की निन्दा करती है।

मेरे प्राण, तुम सर्वस्व की मांग क्यों करते हो ? मने अपने-आपको सुख से वंचित कर दिया है, और जीवन के आनन्द को त्याग दिया है, उस मार्ग पर चलते हुए, जिसपर चलने के लिए तुमने मुभे प्रेरित किया। मेरे साथ न्याय करो, अथवा मुभे वन्धनमुक्त करने के लिए, मृत्यु का आह्वान करो, क्योंकि न्याय तुम्हारी शोभा है।

मुभपर दया करो मेरे प्राण ! न तुमने मुभपर इतना प्यार लाद दिया है, कि में अपना भार वहन वहीं कर सकता। तुम और प्यार अभिन्न शक्ति हो; पदार्थ और में अभिन्न दुर्वलता। शक्तिशाली और निर्वल का संग्राम क्या कभी समाप्त होगा? मुभपर दया करो, मेरे प्राण!

तुमने मुक्ते ऐश्वर्य के दर्शन कराये हैं, जो मेरी पहुंच से परे हैं । तुम और ऐश्वर्य रहते हो पर्वत शिखर पर; दुर्भाग्य और मैं घाटी की गहराई में साथ साथ परित्यक्त पड़े हैं। क्या पर्वत और घाटी, कभी एक होंगे?

मुभपर दया करो, मेरे प्राण ।
तुमने मुभे सुन्दरता के दर्शन कराये हैं, किन्तु फिर
उसे छिपा लिया है। तुम और सुन्दरता
प्रकाश में निवास करते हो; अज्ञान और मैं
अन्यकार में एक-दूसरे से वंघे हैं।
क्या प्रकाश अन्यकार में कभी प्रवेश करेगा?

तुम्हारा आनन्द अन्त के साथ आता है और तूम अव उसकी आशा में हर्प मना रहे हो; किन्तु यह शरीर जीवन में जीवन से पीड़ित है। यह, मेरे प्राण, व्याकुलता है।

तुम अनन्त की बोर शीघ्रता से वढ़ रहे हो, किन्तु यह शरीर अन्त की ओर धीरे-धीरे जा रहा हैं। तुम उसके लिए ठहरते नहीं, और वह शीघ्रता से चल नहीं सकता। मेरे प्राण, यह शोक है। १४

ग्रांसू ग्रीर मुस्कान

तुम ऊंचे उठते हो, स्वर्ग के आकर्षण द्वारा, किन्तु यह शरीर नीचे गिरता है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से। तुम उसे धीरज नहीं वंधाते, और वह तुम्हारी सराहना नहीं करता। मेरे प्राण, यह दुर्भाग्य है।

तुम वृद्धि से परिपूर्ण हो, किन्तु यह शरीर विवेक से हीन है। तुम समभौता नहीं करते और वह आज्ञा नहीं मानता।

यह, मेरे प्राण, परम पीड़ा है।

रात्रि की निस्तव्यता में तुम अपने प्रिय के पास जाते हो, और उसकी उपस्थिति की माबुरी का आनन्द लेते हो। यह शरीर सदैव आशा और वियोग का आहत शिकार है। मेरे प्राण, यह मर्मान्तक वेदना है।

मुभपर दया करो, मेरे प्राण!

## दो बच्चे

एक राजा ने अपने राजमहल के छन्जे पर खड़े होकर, इस अवसर के लिए बुलाये हुए जन-समुदाय को सम्बोधित करते हुए, कहा:

"तुम्हें और इस समस्त भाग्यशाली देश को एक नये राजनुमार के जन्म,पर मुभे वधाई देने दो। यह मेरे उच्च कुल का नाम चलायेगा और इसपर तुम्हें गर्व होगा। यह एक महान और प्रसिद्ध वंश-परम्परा का नवीन उत्तराविकारी है, और इस राज्य का उज्ज्वल भविष्य इसपर निर्भर है। गाओ और खुशियां मनाओ!"

जन-समुदाय की आनन्द और कृतज्ञता से भरी हुई आवाओं ने आकाश में आनन्ददायक संगीत की वाढ़ लादी, इस नये निरंकुश शासक के स्वागत में, जो दुर्वलों पर निर्दय शक्ति से शासन करके और उनके शरीरों का शोपण करके और उनकी आत्माओं का हनन करके उनकी गर्दनों पर अत्याचार का जुआ लादेगा।

और इसी भविष्य के लिए लोग गा रहे ये ,और नये 'अमीर' की स्वास्थ्य-कामना करते हुए आनन्द से मदिरा-पान कर रहे थे।

उसी समय एक और वच्चे ने जीवन और इस राज्य में

प्रवेश किया।

और उस वक्त, जविक जनता शक्तिशाली का गौरवगान कर रही थी और एक भावी कुशासक का यशोगान करके अपने-आपको गिरा रही थी, और जविक स्वर्ग के देवदूत लोगों की दुर्वलता और दासत्व पर आंसू वहा रहे थे, एक रोगिणी स्त्री चिन्ता में लीन थी। वह एक जीर्ण-शीर्ण उजाड़ कुटिया में रहती थी और अपनी कठोर शैय्या पर चिथड़ों में लिपटे अपने नवजात शिशु के पास लेटी, भूख से मर रही थी।

वह एक निर्घन और पीड़ित युवती थी-मानव समाज द्वारा उपेक्षित । उसका पित शासक द्वारा लगाये गये दमन के मृत्यु-जाल में फंस गया था, एक स्त्री को अकेला छोड़कर; जिसके पास पर मात्माने, उस रात, उसे काम करने और जीवन को जारी रखने में वाधा डालने के लिए एक नन्हां-सा साथी भेज दिया था।

जव भीड़ तितर-वितर हुई और आस-पास पुनः शान्ति स्थापित हुई, उस हतभागिनी स्त्री ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को देखा और रो पड़ी—मानो उसे उसको अपने आंसुओं से पवित्र करना था। और भूख से क्षीण वाणी में वह अपने बच्चे से यह कहने लगी:

"क्यों तू पारलीकिक संसार को त्यागकर मृत्युलोक के जीवन की कटुता में मेरे साथ हिस्सा वँटाने आया है ? क्यों तू देवदूतों और अनंत आकाश को छोड़कर मनुष्य की इस दुख-पूर्ण दुनिया में आया है, जो पीड़ा अत्याचार और हृदय की होनता से परिपूर्ण है ? मेरे पास तुम्मे देने के लिए आँसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है; क्या तू दूध के वजाय आँसुओं से पोपित

होगा ? मेरे पास तुफे पहनाने को रेशमी कपड़े नहीं हैं; क्या मेरी नंगी और कांपती हुई वाहें तुफे गर्मी दे सकेंगी ? छोटे-छोटे पशु चरागाहों में चरते हैं और अपने स्थान पर सुरक्षित लीट आते हैं; छोटी-छोटी चिड़ियां दाना चुगती हैं और शांति से डालियों के बीच सोती हैं। परंतु तेरे पास, मेरे प्यारे, कुछ नहीं है, सिवाय एक स्नेहमयी किंतु निराश्रित मां के।"

फिर उसने वच्चे को अपनी सूखी छाती से लगाया और उसको अपनी वांहों में भर लिया—मानो दो शरीरों को मिला देना चाह रही हो, पूर्ववत्। उसने अपनी जलती हुई आंखें स्वर्ग की बोर घीरे-घीरे उठाईं और चिल्लाई, "ईश्वर! मेरे अभागे देशवासियों पर दया कर!"

उस क्षण चन्द्रमा के मुख पर से वादल हट गये और उसकी किरणें उस दरिद्र कुटिया में दरवाजे से प्रवेश कर दो लाशों पर जा पड़ीं।

#### : 8:

# प्रेम का जीवन

#### वसन्त

आलो, मेरे प्रिय, हम पहाड़ियों के बीच घूमें, क्योंकि वर्फ पिघल गई है, और जीवन अपनी नींद से जाग गया है और पहाड़ियों और घाटियों में भ्रमण कर रहा है। हम वसन्त के पद-चिह्नों के सहारे चलें सुदूर खेतों में, और चढ़ें पहाड़ियों की चोटियों पर, प्रेरणा लेने ठंडे-हरे मैदानों से वहुत ऊपर।

वसन्त के उपाकाल ने अपने शिशिर से ढँके वस्त्र को उतार दिया है, और उसे आड़ू और नारंगी के वृक्षों पर रख दिया है; वे ऐसे दिखते हैं जैसे 'क़ैदर की रात' को यथा-विधि सुसज्जित वयूएं।

द्राक्षलता की टहनियां एक-दूसरे का आलिंगन करती हैं प्रेमियों के समान, और जल-स्रोत चट्टानों के बीच नर्तन करते हैं, आनन्द का गीत दृहराते हुए; और पुष्प यकायक प्रकृति के हृदय में से खिल उठते हैं, सागर के परिपूर्ण हृदय में से उठते हुए भाग के समान। आओ, मेरे प्रिय, हम कुमुदिनी के प्यालों से शिशिर के अन्तिम आँसू पियें, और अपने प्राणों को चिड़ियों के कलरव की फड़ी से प्रसन्न करें, और घूमें आनन्द से, मस्त वना देनेवाली हवाओं के बीच।

हम उस चट्टान के पास वैठें, जहां वनफशे के फूल छिपे हैं, हम उनके चुम्वनों की मधुरता के आदान प्रदान का श्रनुकरण करें।

### ग्रीष्म

मेरे प्रिय, हम खेतों में चलें, क्योंकि कटाई का समय निकट या रहा है, और सूर्य के नेत्र घान को पका रहे हैं। हम पृथ्वी की उपज की रखवाली करें, जिस प्रकार आत्मा हमारे हृदय की गहराई में वोये हुए, प्रेम के बीज से उत्पन्न हर्प के घान का पोपण करती है। हम प्रकृति की उपज से अपनी खित्तयाँ भरें, जिस प्रकार जीवन उदारता से हमारे हृदय-प्रदेश की अपनी असीम कृपा से भरती है। हम फूलों को अपना विद्यौना बनायें, और आकाश को अपना उद्यौना, और दोनों अपने सिरों को साय-साय नर्म घास के तिकये पर विधाम दें। हम आराम करें दिन भर की मेहनत के बाद, और मुनें निर्भार के प्रेरणादायक कलकल को।

#### शरद

हम चलें और द्राक्षकुंजों से अंगुर जमा करें द्राक्ष-कोल्हू के लिए, और पुराने पात्रों में शराव रखें, जिस प्रकार अत्मा युगों के ज्ञान को अनन्त-काल के पात्रों में रखती है।

हम अपने निवास को लौट चलें, क्योंकि हवा ने पीले पत्तों को गिरा दिया है और ढँक लिया है मुरक्ताते हुए फूलों को, जो ग्रीष्म को चुपके-चुपके मृत्यु-गीत सुनाते हैं। घर चलो, मेरे चिर-प्रिय, क्योंकि चिड़ियों ने गर्म स्थानों की ओर यात्रा कर दी है और छोड़ दिया है घास के ठिठुरे हुए मैदानों को, जो निर्जनता की पीड़ा सहन कर रहे हैं। चमेली और मेहंदी अब अश्रु-रहित हैं। हम लौट चलें, क्योंकि थके हुए निर्फर ने अपना गीत वन्द कर दिया है; और उफनते हुए स्रोत अपने प्रचुर हदन से सूख चुके हैं; और सचेत वृद्ध पहाड़ियों ने अपने भड़कीले वस्त्र उठाकर रख दिये हैं।

आओ, मेरे प्रिय, प्रकृति स्वाभाविकतया थक गई है और अपने उत्साह से विदा ले रही है। शान्ति और सन्तोप के स्वर में।

### शिशिर

मेरे निकट बाओ, ओ मेरे परिपूर्ण जीवन के साथी ! मेरे निकट आओ और शिशिर के स्पर्श को हमारे वीच में मत आने दो। अलाव के सामने मेरे पास वैठो, क्योंकि अग्नि ही शिशिर की एकमात्र देन है।

मुभसे अपने हृदय की गरिमा की वातें करो, क्योंकि वह हमारे दरवाजे के वाहर अट्टहास करते हुए तत्त्वों से महान हैं। दरवाजे और भरोखे वन्द कर दो, क्योंकि आकाश-मण्डल की कोवपूर्ण मुद्रा मेरी आत्मा को खिन्न करती हैं, और हमारे हिमाच्छादित खेतों का दृश्य मेरे प्राणों को रुलाता है।

दीपक में तेल डालो और उसे मंद न होने दो, और उसे अपने निकट रखो, ताकि में आंसुओं से पढ़ सकूँ जो कुछ मेरे साथ वंधे तुम्हारे जीवन ने तुम्हारे मुख पर लिखा है। शरद की मदिरा लाओ। हम पियें और गायें वसन्त की चिन्ता-रहित बुआई की और ग्रीष्म की सचेत चौकसी की और शरद की कटाई-रूपी पुरस्कार की स्मृति के गीत।

मेरे निकट आओ, ओ मेरे प्रणों के प्रिय!
आग ठंडी हो रही है और राख के नीचे ठंडी हो रही है।
मेरा आलिंगन करो, क्योंकि मैं सूनेपन से डरता हूं; दीपक
मंद है, और शराव, जो हमने निकाली थी, हमारी आंखों को
मूद रही है। हम एक-दूसरे को देखें
उनके वन्द हो जाने से पहले।
अपनी वांहों में भरकर मेरा आलिंगन करो; तव
निद्रा को हमारी आत्माओं का अभिन्न समान आलिंगन करने दो।
मेरा चुम्वन करो, मेरे प्रिय, क्योंकि
शिशिर ने सव कुछ चुरा लिया है
सिवाय हमारे हिलते होठों के।

तुम मेरे निकट हो, मेरे चिरन्तन । उषाकाल कितना अल्प था; और निद्रा का महासागर कितना गहरा और विस्तृत होगा !

#### : ሂ :

## वैभव का निवास

मेरे थके हुए हृदय ने मुक्तसे विदा ली और 'वैभव के निवास' की ओर चल दिया। जब वह उस पिवत्र नगर में पहुंचा, आत्मा ने जिसे आशीर्वाद दिया था और जिसकी पूजा की थी, वह आश्चर्य करने लगा, क्योंकि वहां उसे वह नहीं मिला जिसके वहां होने की उसने सदैव कल्पना की थी। नगर शक्ति, घन और प्रभुत्व से रहित था।

और मेरा हृदय 'प्रेम की पुत्री' से यह कहते हुए वोला:
"प्रिय, मुक्ते 'संतुष्टि' कहां मिलेगी? मैंने सुना था कि वह
तुम्हारा साथ करने के लिए यहाँ आई थी।"

और 'प्रेम की पुत्री' ने उत्तर दिया:

" 'संतुष्टि' अपना सन्देश सुनाने नगर में चली भी गई है, जहां लालच और वुराइयां सार्वभीम हैं; हमें उसकी आवश्यकता नहीं है।"

'वैभव' 'संतुष्टि' की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह एक सांसारिक आशा है, और उसकी इच्छाएं द्रव्यों से संयोग के पाश में सम्बद्ध हैं, जबकि 'संतुष्टि' और कुछ नहीं, केवल हृदय की अनुभूति है।

सनातन आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती; वह सदैव उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। तव मेरे हृदय ने 'सौंदर्य के जीवन' की ओर देखा और कहा:

"तुम पूर्ण ज्ञान हो; नारी के रहस्य के विषय में मुफे वतलाओ।" और उसने उत्तर दिया:

"ओ मानव हृदय, नारी तुम्हारा अपना प्रतिविम्ब है, और जो कुछ तुम हो, वह है; जहां कहीं तुम रहते हो, वह रहती है; वह धर्म के समान है, यदि उसकी व्याख्या अज्ञानी के द्वारा न की गई हो, और चाँद के समान, यदि उसे वादलों ने ढक न लिया हो, और मन्द समीर के समान है, यदि उसे अशुद्धताओं ने विशाक्त न कर दिया हो।"

और मेरा हृदय 'प्रेम' और 'सौन्दर्य' की पुत्री 'ज्ञान' की ओर वढ़ा और वोला:

"मुभे वृद्धि का दान दो कि मैं लोगों के साथ उसका साभा कर सक्ट्रै।" और उसने उत्तर दिया:

"वृद्धि मत कहो, विलक वैभव, क्योंकि वास्तविक वैभव वाहर से नहीं आता, वरन् जीवन के पुण्यों की पवित्रता में प्रारम्भ होता है। लोगों के साथ अपने-आपका साभा करो।"

### ः ६ :

## लहर का गीत

सुदृढ़ तट मेरा प्रियतम हैं और मैं हूँ उसकी प्रियतमा। हम अन्त में प्रेम द्वारा मिल गए हैं, और तब चन्द्रमा मुक्ते उससे दूर अपनी ओर खींचता है। मैं उतावली में उसके पास जाती हूँ और लौटती हूँ भारी मन से, कई वार संक्षिप्त विदाएं ले-लेकर।

में दवे-दवे नील क्षितिज के पीछे से शीव्रता से निकल आती हूँ, अपने भाग की चाँदी उसकी रेत के स्वर्ण पर विखेरने, और हम मिल जाते हैं, द्रवीभूत दीष्ति में।

मैं उसकी प्यास बुक्ताती हूँ और डूवाती हूँ उसके हृदय को; वह मेरे शब्द को कोमल करता है और मेरे उद्देग को शान्त। सुवह मैं उसके कानों को प्रीत की रीत सुनाती हूँ, और वह मुक्ते उत्कण्ठा से अंक में भरता है।

وترشخ

संघ्या-समय में उसे वाशा का गीत सुनाती हूँ, वीर फिर उसके मुख पर कोमल चुम्बनों की छाप लगाती हूँ, में चंचल और भीरु हूँ, परन्तु वह शांत, सहनशील और विचारशील हैं। उसका विशाल वक्षःस्थल मेरी वेचैनी को शान्त करता है।

जब ज्वार आता है, हम एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं, जब वह लौट जाता है, मैं उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना करती हूँ ।

कितनी ही बार में मत्स्याङ्गनाओं के चारों ओर नाची हूँ जब उन्होंने गहराई से निकलकर मेरे ऊपर विश्राम लिया है नक्षत्रों को देखने के लिए; कितनी ही बार मेंने प्रेमियों को अपने अभाव पर असंतोप प्रकट करते सुना है, और मैंने उनको 'आह' करने में सहायता की है।

कितनी ही वार मैंने विशालकाय चट्टानों से छेड़छाड़ की है, और एक मुस्कान से उनको दुलराया है, परन्तु कभी मैंने उनसे हास नहीं पाया; कितनी ही बार मैंने डूबती हुई आत्माओं को उठाया है और बड़ी कोमलता से उन्हें अपने प्रियतम तट के पास ले गई हूँ। वह उन्हें शक्ति प्रदान करता है और मेरी शक्ति क्षीण करता है। कितनी ही बार मेंने गहराइयों से रत्न चुराये हैं और उन्हें अपने प्रियतम तट को भेंट किया है। वह चुपचाप स्वीकार करता है, मैं परन्तु फिर भी देती हूँ, क्योंकि वह मेरा सदैव स्वागत करता है।

रात्रि की गहनता में, जब सारे प्राणी निद्रादेवी की शरण लेते हैं, में वैठी रहती हूँ, कभी गाते हुए और कभी उच्छ्वास छोड़ते हुए। में सदैव जागती रहती हूँ।

आह ! अनिद्रा ने मुभ्ते निर्वल कर दिया है, परन्तु मैं प्रेम करनेवाली हूँ, और प्रेम की सत्यता शक्तिशाली है। थक जाऊँ, परन्तु मैं महंगी कभी नहीं।

# कवि की मृत्यु एसका जीवन है

रात्रि के अंधियारे पंखों ने नगर को ढक लिया, जिसपर प्रकृति ने वर्फ़ की निर्मल और श्वेत चांदनी फैला दी थी; और लोग अपने घरों में गर्मी पाने के लिए गलियां सूनी कर गये, जब-कि उत्तरीय हवा उपवनों को उजाड़ देने के विचार से कोना-कोना छान रही थी।

नगर की वाहरी वस्ती में वर्फ के भार से बूरी तरह दवी एक पुरानी भोंपड़ी थी और अव-तव गिरनेवाली थी। उस भोंपड़ी के एक अंधेरे कोने में एक फटा-पुराना विस्तर था, जिस-पर एक मरणासन्न युवक पड़ा हुआ था—टकटकी वांघकर अपने दिये की मिद्धम लों की ओर देखते हुए, जो प्रवेश करनेवाली हवाओं के कारण कांप रही थी। वह युवक जीवन के वसन्त में था, जिसने पूर्णतया समभ लिया था कि अपने-आपको जीवन के पंजों से स्वतन्त्र करने की शांतिमय घड़ी जल्दी-जल्दी निकट आ रही है। वह मृत्यु के आगमन की कृतज्ञतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, और उसके पीले चेहरे पर आशा की प्रभात-िकरण प्रकट हुई; और उसके ओठों पर एक दुखपूर्ण मुस्कराहट; और उसकी आंखों में क्षमा।

वह एक कवि था, भूख से नरता हुआ, जीवित घनाढघों के नगर में । वह इस मृत्युलोक में भेजा गया था, मनुष्य के हृदय को अपने सुन्दर और गहन वचनों से सजीव करने के लिए। वह एक श्रेष्ठ आत्मा थी, जो विवेक की देवी द्वारा मनुष्य की आत्मा को शान्ति देने और कोमल वनाने के लिए भेजी गई थी। लेकिन अफसोस! उसने स्नेह-हीन संसार से उसके विचित्र निवासियों की एक मुस्कान पाये विना ही हर्षपूर्वक विदाले ली।

वह अपने अन्तिम श्वास ले रहा था और उसकी शैया के पास कोई भी नहीं था—िसवाय दिये के, जो उसका एकमात्र साथी था, और कुछ कागजों के, जिनपर उसने अपने हृदय की अनुभूति को अंकित किया था। जैसे ही वह अपनी क्षीण होती हुई शक्ति के अवशेष को मुक्त करने लगा, त्योंही उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया; निराशा से अपनी आंखों को किराया, मानो वादलों के अवगुण्ठन के पीछे से तारों को देखने के लिए छत को छेद देना चाह रहा हो।

और उसने कहा, "आओ, मनोहर मृत्यु! मेरे प्राण तुम्हारी अभिलापा कर रहे हैं। मेरे निकट आओ और जीवन की शृंखलाओं को काट दो, क्योंकि मैं उन्हें खींचते-खींचते थक गया हूं। आओ, मघुर मृत्यु! और मुभ्ने मेरे पड़ोसियों से छुटकारा दो, जो मुभ्ने परदेसी समभते थे, क्योंकि मैं उन्हें देव-दूतों की भापा समभाता हूं। जल्दी करो, आर्य शांतिपूर्ण मृत्यु! और मुभ्ने इन असंख्य लोगों से दूर ले चलो, जिन्होंने मुभ्ने विस्मृति के अंघरे कोने में डाल दिया, क्योंकि मैं उनकी तरह दुर्वलों का खून नहीं चूसता। आओ, सुकोमल मृत्यु! और मुभ्ने अपने श्वेत पंखों में समेट लो, क्योंकि मेरे साथी मनुष्यों को मेरी आव- श्यकता नहीं है। मेरा आंलिंगन करो, प्रेम और दया से पूर्ण

आर्य मृत्यु ! अपने ओठों को मेरे ओठ छूने दो, जिन्होंने कभी मां के चुम्वन का रसास्वादन नहीं किया, न वहनों के गालों का स्पर्श किया, न प्रेमिका की अंगुलियों का लाड़ किया। आओ और मुभे ले चलो, मेरी प्रियतमा मृत्यु ।"

तव मरणासन्न कवि की जैया के पास एक अप्सरा प्रकट हुई, जिसके पास अलौकिक और दैवीय सुन्दरता थी, अपने हाथ में कुमुदिनी की माला लिये हुए।

उसने उसका आर्लिंगन किया और उसकी आँखें वन्द कर दीं कि वह अपने आत्म-चक्षु की सहायता के अतिरिक्त न देख सके।

उसने उसके ओठों पर एक गहरे और दीर्घ चुम्वन की छाप लगाकर अपने ओठों को अलग किया, जिससे उसके ओठों पर सफलता की एक अमर मुस्कान वन गई।

तव वह कुटिया खाली हो गई और वहां कुछ शेषन रहा, सिवाय कागजों के, जिन्हें किव ने कटु असफलता के कारण विखरा दिया था।

सैकड़ों वर्षों के वाद, जब लोग अज्ञान की रुग्ण निद्रा से जागे और उन्होंने ज्ञान का प्रभात देखा, उन्होंने नगर के सुन्दर-तम उपवन में उस किव के सम्मान में, जिसकी कृतियों ने उन्हें स्वतन्त्र किया था, एक स्मारक खड़ा किया और प्रति वर्ष एक उत्सव मनाने का आयोजन किया। ओह! मानव का अज्ञान कितना कूर है!

### शान्ति

वृक्षों की शाखाओं को मुकाने और खेत में धान को रौंद देने के बाद तूफान शान्त होगया। तारे तिड़त के भग्न अवशेषों के समान प्रकट तो हुए, परन्तु अब सब पर निस्तव्यता का साम्राज्य था, जैसे प्रकृति का युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया हो।

उस घड़ी एक नवयुवती अपने कमरे में प्रविष्ट हुई और सिसिकयां भरकर रोते हुए अपने विस्तर के पास घुटने टेककर वैठ गई। उसका हृदय असहनीय पीड़ा से भुलस रहा था, परन्तु अंत में वह अपने ओठ खोलकर कह सकी:

"हे प्रभु! उसे कुशलता से मेरे घर ले आओ। मैंने अपने आँसू समाप्त कर दिये हैं और मैं अब और अधिक भेंट नहीं कर सकती। प्रेम और दया से परिपूर्ण, हे प्रभु! मेरा धैर्य समाप्त हो गया है और दुख मेरे हृदय पर अधिकार कर रहा है। प्रभु! उसे युद्ध के लौह-पंजों से मुक्त करो; उसे ऐसी निर्दय मृत्यु से बचाओ, क्योंकि वह दुर्वल है, सवल द्वारा शासित। हे स्वामी! मेरे प्रिय की रक्षा करो, जो तुम्हारा अपना पुत्र है, उस शत्रु से, जो तुम्हारा शत्रु है। मृत्यु-द्वार को ओर जबरदस्ती ले जानेवाले मार्ग से उसे अलग करो; उसे मुक्स मिलने दो, या आओ और मुक्ते उसके पास ले चलो।"

एक नवयुवक चुण्चाप प्रविष्ट हुआ। मुक्त होते हुए जीवन

से भीगी हुई पट्टी से उसका सिर लिपटा हुआ था।

आँसू और हास द्वारा अभिवादन करता हुआ वह उसके निकट आया, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसपर अपने जलते हुए ओठ रख दिये। और उस वाणी से, जिसमें अतीत शोक, मिलन का आनन्द और उसकी प्रतिक्रिया की अनिश्चितता की भलक थी, वह बोला:

"मुक्त से डरो मत, क्यों कि मैं वही हूं, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। प्रसन्त हो, क्यों कि शान्ति मुक्ते तुम्हारे पास कु शंलतापूर्वक लौटा लाई है और मानवता ने उसे पुनर्स्थापित कर दिया है, जिसे लालच ने हमसे छीन लेने का प्रयत्न किया था। उदास मत हो, विक मुस्कराओ, मेरी प्रियतमे! आश्चर्य मत प्रकट करो, क्यों कि प्रेम में वह शक्ति है, जो मृत्यु को भगा देती है; वह जादू है, जो शत्रु को जीत लेता है। मैं तुम्हारा ही हूं। मुक्ते मृत्यु के नगर से निकलकर तुम्हारे सौन्दर्य के आवास को आनेवाली प्रेतात्मा मत समको।

"भयभीत मत हो, क्योंकि मैं अब सत्य हूं, गोलियों और तलवारों से बचा हुआ—लोगों के समक्ष युद्ध पर प्रेम की विजय प्रकट करने के लिए। मैं शब्द हूं, सुख और शान्ति के खेल का परिचय देनेवाला।"

फिर नवयुवक चुप हो गया और उसके आँसू हृदय की भाषा वोले और आनन्द के स्वर्ग-दूत उस घर के चारों ओर मंडराने लगे और दो हृदयों ने उस एकता को फिर से पा लिया, जो उनसे छीन ली गई थी।

उपाकाल में दोनों तूफान से बाहत प्रकृति के सीन्दर्य को

निहारते हुए खेत के वीच में खड़े हुए। गहरी और सुखदायक निस्तव्यता के बाद सैनिक ने पूर्व दिशा की ओर देखा और अपनी प्रियतमा से कहा, " सूर्य को जन्म देती हुई अंवियारी की ओर देखो।"

## अंपराधी

तगड़े शरीरवाला, परन्तु भूख से अशक्त, एक नवयुवक सभी आने-जानेवालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए और जीवन में अपनी हार का दुख-भरा गीत दुहराते हुए, भूख और अपमान की पीड़ा सहन करते हुए, सड़क की पटरी पर वैठा था।

जव रात पड़ी, उसके ओठ और जीभ सूखे हुए थे, जविक उसके हाथ उतने ही खाली थे, जितना कि उसका पेट।

उसने अपने-आपको उठाया और नगर से वाहर गया, जहां वह एक वृक्ष के नीचे वैठा और फूट-फूटकर रोया। तव उसने अपनी व्याकुल श्रांखों को आकाश की ओर उठाया, जविक भूख उसे अन्दर-ही-अन्दर खाये जा रही थी, और उसने कहा, "हे स्वामी! में घनवान के पास गया और मैंने नौकरी के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसने मेरी मिलनता के कारण मुंह फेर लिया; मैंने विद्वानों का द्वार खटखटाया, परन्तु मुभे ढाढ़स नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे हाथ खाली थे; मैंने कोई भी काम, जिससे मुभे रोटी मिले, तलाश किया, लेकिन व्यर्थ। निराश होकर मैंने भीख मांगी, परन्तु तेरे पुजारियों ने मुभे देखा और कहा, 'यह तो तगड़ा है और चुस्त, और इसे भीख नहीं मांगनी चाहिए।'

"हे स्वामी ! तेरी इच्छा से मेरी माता ने मुक्ते जन्म दिया, अब घरती अन्त के पहले ही मुक्ते तेरी भेंट कर रही है।" उसकी मुद्रा तव वदल गई। वह उठा और उसकी आंखें अव दृढ़-निश्चय से चमक रही थीं। उसने वृक्ष की शाखा से एक मोटा और भारी उण्डा बनाया, और उसे नगर की ओर उठाया, यह चिल्लाते हुए, "मैंने अपनी वाणी की समस्त शक्ति से रोटी मांगी और मुक्ते इन्कार कर दिया गया। अब मैं उसे अपनी शारीरिक शक्ति से प्राप्त करूंगा। मैंने दया और प्रेम के नाम पर रोटी मांगी, किन्तु मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया। मैं उसे अब पाप के नाम पर प्राप्त करूंगा!"

वीतते हुए वर्षों ने उस नवयुवक को एक डाकू वना दिया, हत्यारा, और आत्माओं का हनन करनेवाला; उसने उन सव को कुचला, जिन्होंने उसका सामना किया; उसने कल्पनातीत दौलत इकट्टी की, जिससे वह उनका कृपापात्र वन गया, जिनके हाथों में सत्ता थी। साथी उसकी प्रशंसा करते थे, दूसरे लुटेरे उससे ईर्ष्या करते थे और जन-समृह उससे डरते थे।

उसके वैभव और भूठी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर अमीर ने नगर में उसे अपना उप-प्रधान नियुक्त किया—वृद्धिहीन शासकों की प्रचिलत शोकपूर्ण परिपाटी। चोरियां तव न्याय-संगत मानी गई; अधिकारी अत्याचार का पक्ष लेते थे, दुर्वलों को पीड़ित करना नित्यप्रति की वात हो गई, जनता खुशामद और प्रशंसा करती थी।

इस प्रकार मनुष्य की स्वार्थपरता का प्रथम स्पर्श दीनों को अपराधी बनाता है, और शान्ति के पुत्रों को हत्यारा बनाता है। इस प्रकार मनुष्य की आदि-लोलुपता प्रीढ़ होती है और उलटकर हजार गुना शक्ति से मानवता पर हमला करती है।

### : 20:

# जीवन का क्रीड़ा-स्थल

सौन्दर्य और प्रेम के अनुसरण में व्यतीत की गई एक घड़ी का मूल्य दुर्वलों द्वारा शक्तिशालियों को प्रदान किये गये गौरव की एक शताब्दी के वरावर है।

मानव का सत्य उस घड़ी से प्रादुर्भूत होता है; और उस शताव्दी में सत्य सोता है व्याकुल कर देनेवाले सपनों की वेचैन भुजाओं में।

उस घड़ी में आत्मा स्वयं देखती है प्राकृतिक नियम को, और उस शताब्दी में वह मनुष्य-निर्मित नियमों में अपने-आपको वन्दी कर लेती है; अौर वह अत्याचार की वेड़ियों में जकड़ी रहती है।

वह घड़ी सोलोमन के गीतों की प्रेरणा थी, और वह शताब्दी वह अन्य-शक्ति थी, जिसने वालवेक के मन्दिर का विनाश किया।

वह घड़ी गिरि-प्रवचन की उत्पत्ति थी, और उस शताब्दी ने पाल्मीरा के प्रासादों और वेवीलोनिया की मीनार का विघ्वंस किया।

वह घड़ी मोहम्मद का हिज्र थी, और वह शताब्दी अल्लाह, गोलगोथा और सिनाई को भूल गई।

दुर्वलों की छीन ली गई समानता पर आँसू वहाने और शोक प्रकट करने में व्यतीत की गई एक घड़ी लालच और अपहरण से परिपूर्ण एक शताब्दी से श्रेष्ठ हैं।

यह वह घड़ी है, जबिक हृदय
सन्ताप की ज्वाला द्वारा पिवत्र होता है, और
प्रेम की मशाल द्वारा प्रकाशित ।
और इस शताब्दी में, सत्य-प्राप्ति की आकांक्षाएं
पृथ्वी के गर्भ में दफन होती हैं ।
वह घड़ी वह मूल है, जो अवश्य फलती-फूलती है ।
वह घड़ी चिन्तन की घड़ी है,
ध्यान की घड़ी है, प्रार्थना की घड़ी है,
और कल्याण के नवयुग की घड़ी है ।
और वह शताब्दी नीरो का एक जीवन है
जो अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए
सांसारिक वैभव के उपयोग में व्यतीत किया गया है।

यह जीवन है । युगों से रंगमंच पर अभिनीत; शताब्दियों से सांसारिकता द्वारा उल्लिखित; वर्षों से अपरिचित अवस्था में स्थित; दिनों से स्मृतियों के समान पठित; केवल घड़ी भर के लिए परमपद को प्राप्त, किन्तु यह घड़ी अनन्त के लिए रत्न के समान अमूल्य हैं।

#### : 88 :

## श्री का गीत

मनुष्य और मैं प्रेमी-प्रेमिका हैं।
वह मेरी अभिलाषा करता है और मैं उसकी चाहना करती हूं,
परन्तु शोक ! हमारे वीच में आ गई है
एक प्रतिस्पिद्धनी,
जो हमें कष्ट पहुंचाती है।
वह निर्दय और शोषक है,
उसके पास है केवल मिथ्या आकर्षण।
उसका नाम है लक्ष्मी।
जहां कहीं हम जाते हैं, वह पीछा करती है
और एक पहरेदार की तरह हम पर आंख रखती है,
और मेरे प्रेमी को वेचैन वनाती है।

में अपने प्रियतम को ढूंढ़ती हूं जंगल में, पेड़ों के नीचे, फीलों के पास । मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि लक्ष्मी उसे कोलाहल-पूर्ण नगर की ओर उड़ा ले गई है जहां उसने उसे सोने-चांदी के डगमगाते सिहासन पर विठा दिया है। में ज्ञान की वाणी और विवेक के गीत द्वारा उसे बुलाती हूं। वह सुन नहीं पाता, क्योंकि लक्ष्मी उसे लुभाकर स्वार्थपरता की कोठरी में ले गई है, जहां लालसा का निवास है।

में उसे सन्तोप की भूमि में खोजती हूं, परन्तु में अकेली ही हूं, क्योंकि मेरी सौत ने उसे लालच और लोलुपता की गुफा में वन्दी कर लिया है, और वहां उसे सोने की दुखदाई जंजीरों से वांच रखा है।

में उसे उषाकाल में पुकारती हूं, जव प्रकृति मुस्कराती है, लेकिन वह सुनता नहीं, क्योंकि अतुलता ने उसकी मदमाती आंखों पर अस्वस्थ निद्रा का भार डाल दिया है।

मैं उसे संघ्या समय फुसलाती हूं, जविक शान्ति का साम्राज्य होता है और फूल सोते हैं। परन्तु वह उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसकी आशंका कि कल क्या होगा, उसके विचारों पर काली छाया डाल देती है।

वह मुक्तसे प्रेम करने के लिए उत्सुक है;

वह अपने सांसारिक कार्यों में मेरी इच्छा करता है, परन्तु वह मुभे ईश्वर के कार्यों में ही पायेगा, और कहीं नहीं।

वह मुक्ते अपनेगौरव के महलों में ढूंढ़ता है, जो उसने औरों की हिंडुयों पर बनाये हैं। वह अपने सोने-चांदी के ढेरों में से मुक्ते गुप्त सन्देश देता है; परन्तु वह मुक्ते पायेगा सरलता के निवास स्थान में आकर ही, जिसे परमात्मा ने प्रेम के स्रोत के तट पर बनाया है।

वह अपने खजानों के सामने मेरा चुम्वन करना चाहता है, परन्तु उसके ओठ मेरे ओठों को केवल पवित्र वायु की सम्पन्नता में ही छू सकेंगे, और नहीं।

वह मुभसे अपने कल्पनातीत वैभव में भाग लेने की प्रार्थना करता है, परन्तू में ईश्वर के वैभव का त्याग नहीं करूंगी; मैं अपने सौन्दर्भ के आवरण को उतार नहीं फेंकूंगी।

वह हमारे वीच कपट को माध्यम वनाना चाहता है; मैं केवल उसके हृदय को माध्यम वनाना चाहती हूं। वह अपनी संकुचित कोठरी में अपने हृदय को घायल करता है, में अपने प्रेम से उसके हृदय को समृद्धिशाली वनाऊंगी।

मेरे प्रियतम ने मेरी शत्रु लक्ष्मी के लिए रोना और चिल्लाना सीख लिया है, मैं उसे सिखाऊंगी प्रत्येक वस्तु के लिए अपनी आत्मा की आँखों से प्रेम और दया के आँसू वहाना, और उन आँसुओं के द्वारा सन्तोप की सांस लेना।

मनुष्य मेरा प्रेमिक है; मैं उसकी हो जाना चाहती हूं।

#### : १२ :

# सुदों का नगर

कल मैंने अपने आपको जन-कोलाहल से अलग किया और मैदान में बढ़ता गया, यहांतक कि मैं एक पहाड़ी पर पहुंच गया, जिसपर प्रकृति ने अपने सुन्दर आवरण विछाये थे। अब मैं सांस ले सकता था।

मैंने पीछे की ओर देखा और अति सुन्दर मस्जिदों और विशाल अट्टालिकाओंवाला नगर कारखानों के घुंए से ढका हुआ दिखाई दिया।

मेंने मनुष्य के उद्देश्य की परीक्षा करनी शुरू की, परन्तु इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाया कि उसका अधिकांश जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से अभिन्न हैं। तब मैंने प्रयत्न किया कि इन आदम की सन्तानों ने जो कुछ किया है, उसपर विचार न करूं और अपनी आँखों को मैंने मैदान पर केन्द्रित किया, जो ईश्वर की महानता का सिंहासन है। मैदान के एक सूने कोने में मैंने चिन्ता के वृक्षों से घिरा हुआं एक कब्रिस्तान देखा।

यहां, मुदों के नगर और जीवितों के नगर के बीच में, मैं चितन करने लगा। एक की अनन्त शान्ति और दूसरे के असीम दुख के वारे में मैं विचार करने लगा।

जीवितों के नगर में मैंने पाई आजा और निराज्ञा, प्रेम और घृणा, सुख और दुख, समृद्धि और निर्धनता, श्रद्धा और अश्रद्धा। मुदों के नगर में मिट्टी-मिट्टी में गड़ी है, जिसे प्रकृति रात्रि की निस्तव्यता में पहले हिरयाली में, और तब जीवन में, और तब मनुष्य में परिवर्तित करती है। जब मेरा मस्तिष्क इस प्रकार विचरण कर रहा था, मैंने एक जुलूस को घीरे-घीरे और भिक्त-भाव से बढ़ते हुए देखा, जिसके साथ वाजे वज रहे थे, जिसने आकाश को उदास संगीत से भर दिया था। वह एक शानदार शब-यात्रा थी। मुदें के पीछे-पीछे जीवित चल रहे थे, जो उसकी विदा पर रो रहे थे और शोक प्रकट कर रहे थे। जब जुलूस दफनाने की जगह पहुंचा, तब पुजारियों ने प्रार्थना करना और घूप जलाना शुक् किया, और संगीतकारों ने मृत आत्मा के लिए रोते हुए अपने वाजों को वजाना प्रारम्भ किया। तब नेता-गण एक-दूसरे के वाद आगे आये और उन्होंने सुन्दर चुने हुए शब्दों में उसकी प्रशंसा की।

अन्त में जन-समूह लीट गया, मुर्दे को पत्थर और लोहे की विशेष कारीगरी से निर्मित और वहुत ही मूल्यवान पुष्पहारों से ढंकी हुई एक विशाल और सुन्दर कब्र में विश्वाम करते हुए छोड़कर।

विदा देनेवाले नगर को लौट गये और मैं उन्हें दूर से देखता हुआ और घीरे-घीरे अपने-आपसे वात करता हुआ ठहरा रहा, जविक सूर्य क्षितिज की ओर उतर रहा था और प्रकृति सोने के लिए अनेक तैयारियां कर रही थी।

तव मैंने दो आदिमयों को लकड़ी के एक वक्स के भार से दवे और उनके पीछे एक जर्जर-सी स्त्री को अपनी वांहों में एक वच्चे को लिए आते देखा। सवके पीछे एक कुत्ता आ रहा था, जो हृदय-विदारक आँखों से पहले स्त्री की ओर और फिर वक्स देखता जाता था।

वह एक साधारण शव-यात्रा थी। मृत्यु के इस मेहमान ने हृदयहीन समाज के हाथों में छोड़ा था एक दुखी पत्नी को और उसका दुख वंटाने के लिए एक वच्चे को, और एक स्वामि-भक्त कुत्ते को, जिसका हृदय अपने साथी के विदा हो जाने की वात को जानता था।

जव वे दफनाने की जगह पहुंचे, उन्होंने वक्स को कुंजों और संगमरमर की कन्नों से दूर एक खाई में रख दिया और सीधे-सादे शब्दों में परमात्मा से प्रार्थना करके वे लौट गये। कुत्ते ने अन्तिम बार घूमकर अपने मित्र की कन्न की ओर देखा, जबिक वह छोटा-सा समूह वृक्षों के पीछे छिप गया।

मैंने जीवितों के नगर की ओर देखा और अपने-आपसे कहा, "वह स्थान भी थोड़े-से लोगों का है। हे प्रभु! सभी लोगों का विश्राम-स्थान कहां है ?"

जैसे ही मैंने कहा, मैंने सूर्यं की रुम्बी और सुन्दरतम् स्वर्णिम किरणों में मिले वादलों की ओर देखा। मैंने अपने अन्तर में एक वाणी को कहते हुए सुना, "यहां!"

## : १३:

## वर्षा का गीत

में स्वर्ग से देवताओं द्वारा गिराई गई चांदी की विन्दु अंकित डोरियां हूं। प्रकृति तव मुभे अपने मैदानों और घाटियों का प्रांगार करने के लिए घारण करती है।

में इश्तर के ताज में से उद्यानों को सजाने के लिए उथा की पुत्री द्वारा तोड़े हुए सुन्दर मोती हूं।

जव मैं रोती हूं, पहाड़ियां हँसती हैं; जब मैं नम्र होती हूं, पुष्प खुशियां मनाते हैं; जब मैं नत होती हूं, सब वस्तुएं प्रमुल्लित होती हैं।

खेत और वादल प्रेमी हैं और मैं उनके वीच दया की सन्देश-वाहिका हूं। मैं एक की प्यास वुक्ताती हूं; मैं दूसरे की पीड़ा हरती हूं।

गर्जन का शब्द मेरे आगमन की घोषणा करता है; इन्द्रवनुष मेरी विदा की सूचना देता है। में सांसारिक जीवन के समान हूं, जो भ्रान्त तत्वों के चरणों से प्रारम्भ होता है और मृत्यु के फैले हुए पंखों के नीचे समाप्त होता है।

में सागर के हृदय से निकलती हूं और हवा के साथ उंची उठती हूं। जब में किसी खेत को आवश्यकता में देखती हूं, में नीचे उतरती हूं और पुष्पों और वृक्षों का लाखों प्रकार से आलिंगन करती हूं।

में अपनी कोमल अंगुलियों से भरोखों को घीरे से छूती हूं, मेरे आगमन की घोषणा एक सुखद गीत है। उसे सभी सुन सकते हैं, परन्तु समभ केवल भावुक-हृदय ही सकते हैं।

वायु की गर्मी मुक्ते जन्म देती है, लेकिन वदले में में उसका विनाश करती हूं, जिस प्रकार नारी पुरुष को उस शक्ति से पराजित करती है, जो वह उससे प्राप्त करती है।

× × ×

में समुद्र का उच्छ्वास हूं; खेत का हास हूं; आकाश के आंसू हूं। इसी प्रकार प्रेम में——
अनुराग के गहरे समुद्र से उच्छ्वास;
आत्मा के अनुरंजित खेत से हास;
स्मृतियों के अनन्त आकाश से आंसू।

## विधवा और एसका पुत्र

उत्तरी लेवनान में रात हो गई थी और वर्फ उन गांवों को ढंक रही थी, जो कदीशा घाटी से घिरे हुए थे, जिससे खेत और चरागाह एक बहुत बड़े तांड़-पत्र के समान प्रतीत हो रहे थे, जिसपर उत्तेजित प्रकृति अपने अनेक कारनामों का आलेखन कर रही थी। जब रात्रि निस्तव्यता में डूब रही थी, पुरुष गलियों से अपने घर आये।

उन गांवों के पास एक अकेले घर में एक औरत रहती थी, जो अगीठी के पास वैठी ऊन कात रही थी और उसके पास उसका इकलौता वच्चा वैठा था, जो कभी आग की ओर देखता था और कभी मां की ओर।

गर्जन के दुर्घर्ष घोष ने मकान को हिला दिया और छोटा वच्चा भयभीत हो गया। उसने अपनी वांहें अपनी मां के गले में डाल दीं, उसकी ममता द्वारा प्रकृति के कोघ से वचने के लिए। उसने उसे अपनी छाती से लगाया और उसका चुम्बन किया; फिर उसने उसे अपनी गोद में विठाया और कहा:

"डरो मत, मेरे वच्चे, क्योंकि प्रकृति अपनी अतुल शक्ति को मनृष्य की दुर्वलता से केवल तोल रही है। गिरते हुए वर्फ और घने वादलों और तेज हवाओं के परे एक परम नियन्ता है, और वह पृथ्वी की आवश्यकताओं को जानता है, क्योंकि उसने उसे वनाया है; और वह दुर्वलों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है।

"साहस रखो, मेरे वच्चे। प्रकृति वसन्त में मुस्काती है और ग्रीष्म में हँसती है और पतकड़ में जमुहाई लेती है, परन्तु अभी वह रो रही है; और अपने आंसुओं से वह सिचन करती है जीवन का, जो पृथ्वी के नीचे छिपा है!

"सो जाओ, मेरे प्यारे वच्चे; तुम्हारा पिता हमें स्वर्ग से देख रहा है। वर्फ और गर्जन इस वेला में हमें उसके सन्तिकट ले जाते हैं।

"सोओ, मेरे प्रिय, क्योंकि यह क्वेत आवरण, जो हमें शीतल करता है, वीजों को गर्म रखता है, और यह संघर्ष-मय अवस्था सुन्दर पुष्प उत्पन्न करेगी, जविक निसान आयेगा।

"इसी प्रकार, मेरे वच्चे, मनुष्य प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता— दुखदायी और सत्य को प्रत्यक्ष करनेवाले वियोग और कटुता-पूर्ण वैर्य और असहनीय कठिनाइयों को पार किये विना। सोओ, मेरे छोटे वच्चे; मधुर स्वप्न खोज पायेंगे तुम्हारी आत्मा को, जो रात्रि की विकट अधियारी और तीक्ष्ण जीत से अभय है।"

छोटे वच्चे ने उनींदी आँखों से अपनी मां को देखा और कहा, "मां, मेरी आँखें भारी हैं, परन्तु प्रार्थना किये विना मैं सो नहीं सकता।"

स्त्री ने गीली आँखों की बुंघली दृष्टि से उसके दैवीय मुख को देखा, और कहा:

"मेरे साथ दोहरा, मेरे वेटे—परमेश्वर! गरीवों पर दया कर और जीत से उनकी रक्षा कर; उनके अध-ढके जरीरों को अपने दयापूर्ण हाथों से गर्म कर; भूख और जीत से पीड़ित, दीन-हीन घरों में सो रहे अनाथ वालकों की ओर देख । हे ईश्वर ! उन विधवाओं की पुकार सुन, जो असहाय हैं और अपने बच्चों के लिए भय से प्रकम्पित हैं। ओ मालिक ! मानव का हृदय प्रस्फुटित कर कि वह दुर्वल की पीड़ा को देख सके। दुखियों पर दया कर, जो दरवाजे खटखटा रहे हैं, और मुसाफिरों को ऊष्ण स्थानों की ओर ले चल। हे प्रभु ! छोटी चिड़ियों का ध्यान रख और वृक्षों और खेतों की तूफान के कोच से रक्षा कर; क्योंकि तू दयामय है और प्रेम से परिपूर्ण है।"

जव निद्रा ने वालक की आत्मा को वन्दी कर लिया, उसकी मां ने उसे विछौने पर सुला दिया और उसकी आँखों को कांपते हुए ओठों से चूमा। फिर वह लौटकर अंगीठी के पास वैठ गई और उसके लिए कपड़ा वनाने को ऊन कातने लगी।

0152

### : १५ :

## कवि

वह वर्तमान और भावी जगत के वीच एक कड़ी है। वह है एक पवित्र स्रोत, जिसमें से सारी प्यासी आत्माएं पान कर सकती हैं।

वह एक वृक्ष है, जिसका सिंचन सीन्दर्य की नदी करती है, जिसपर वह फल लगता है, जिसकी क्षुधित हृदय याचना करता है; वह कोयल है, जो अपने सुन्दर रागों से खिन्न आत्मा को शान्ति प्रदान करती है; वह एक रवेत वादल है, जो क्षितिज पर दिखाई देता है, जंचा उठता हुआ और वढ़ता हुआ— जवतक कि वह आकाश के मुख को ढंक नहीं लेता। तव वह जीवन-भूमि में फूलों पर गिरता है— प्रकाश का प्रवेश कराने के लिए उनकी पंखुड़ियों को विकसित करता हुआ।

वह देवदूत है, जिसे देवी ने देवता का सन्देश सुनाने भेजा है; वह जाज्वल्यमान दीपक है, जो अन्वकार द्वारा जीता नहीं गया है और हवा द्वारा बुकाया नहीं जा सकता। प्रेम के इश्तर द्वारा वहस्नेह-सिक्त किया जाता है, और संगीत के अपोलन द्वारा प्रज्वलित।

वह एकाकी व्यक्ति है, सादगी और दया से आवरित; वह प्रकृति की गोद में प्रेरणा पाने के लिए वैठता है और रात्रि की निस्तव्घता में जागता है, आत्मा के अवतरण की प्रतीक्षा करता हुआ।

वह खेतिहर है, जो अपने हृदय के वीज प्रेम के खेत में बोता है, और उसकी फसल मानवता अपने पोषण के लिए काटती है।

यह है किन, जिसकी लोग इस जीवन में उपेक्षा करते हैं, और उसकी पहचान तभी होती है, जब वह नश्वर जग से विदा लेकर स्वर्ग में अपने लता-कुंज को लीट जाता है।

यह है किव, जो मानवता से एक मुस्कान के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता। यह है किव, जिसके प्राण ऊपर उठते हैं और आकाश को सुन्दर शब्दों से भर देते हैं; फिर भी लोग अपने-आपको उसके प्रकाश से वंचित रखते हैं। आखिर लोग कवतक सोते रहेंगे ?
आखिर वे कवतक उनको गौरव प्रदान करते रहेंगे,
जिन्होंने लाभ के कुछ क्षणों द्वारा महत्ता प्राप्त की है ?
कवतक वे उनकी उपेक्षा करते रहेंगे, जो उन्हें अपनी
आत्मा के सौन्दर्य को देख पाने के योग्य वनाते हैं,
जो शान्ति और प्रेम का प्रतीक है ?
आखिर कवतक मनुष्य मृतकों की पूजा करते रहेंगे,
उन जीवितों को भूलकर, जो पीड़ा में डूवे हुए
अपना जीवन विताते हैं और प्रज्विलत दीपशिखाओं के समान
अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, अज्ञानियों का मार्ग
प्रकाशित करने के लिए और
उन्हें प्रकाश के मार्ग पर चलाने के लिए ?

किव, तुम इस जीवन के प्राण हो, और तुमने समय की कठोरता के उपरान्त भी उस पर विजय प्राप्त की है।

कित, तुम एक दिन हृदयों पर शासन करोगे, और इसिलए, तुम्हारे साम्राज्य का अन्त नहीं है। किव, अपने कांटों के ताज की परीक्षा करो; तुम उसमें यश के खिलते हुए फूलों का एक हार छिपा हुआ पाओगे।

## : १६ :

## आत्मा का गीत

मेरी आत्मा की गहराई में एक शब्दहीन गीत है—एक गीत जिसका मेरे हृदय के बीज में निवास है। स्याही के साथ लेखन-पत्र पर उतरना वह अस्वीकार करता है; मेरे स्नेह को वह एक पारदर्शक आवरण में डुवा लेता है और वहता है, परन्तु मेरे अधरों से नहीं।

मैं उसे उच्छ्वासों के द्वारा कैसे निकालूं ? मैं डरता हूं कि वह संसार के वायुमंडल में मिल जायेगा; मैं उसे गाकर किसे सुनाऊं ? वह मेरी आत्मा के भवन में निवास करता है, रूखे कानों से भयभीत।

जव मैं अपने अन्तर्चक्षुओं मे देखता हूं,
मुफ्ते उसकी छाया की प्रतिच्छाया दीख पड़ती है;
जव मैं अपनी अंगुलियों का स्पर्श करता हूं,
मुफ्ते उसकी फंकारों का बोब होता है।

मेरे हाथों की चेष्टाओं को उसकी उपस्थिति का भान होता है, जैसे भील जगमगाते हुए तारों को प्रतिविम्वित करती ही है; मेरे आँसू उसे प्रकट करते हैं, जैसे ओस की निर्मल वूंदें मुभति हुए पुष्प के रहस्य को प्रकट करती हैं।

वह एक गीत है—चिन्तन द्वारा रचा हुआ, और मीन द्वारा प्रकाशित किया हुआ, और कोलाहल द्वारा त्यागा हुआ, और सत्य द्वारा सजाया हुआ, और सपनों द्वारा दोहराया हुआ, और प्रेम द्वारा ग्रहण किया हुआ, और जागरण द्वारा छिपाया हुआ, और आत्मा द्वारा गाया हुआ।

वह प्रेम का गीत है, कौनसे केन<sup>9</sup> और इसाऊ<sup>2</sup> इसे गा सकते हैं?

वह चमेली से अविक सुवासित है; कौनसी वाणी इसे वन्दी कर सकती है ? वह हृदय में सीमित है, कुंआरी कन्या के भेद के समान; कौनसे तार इसे भंकृत कर सकते हैं ?

<sup>&</sup>lt;sup>९ २</sup> वाईबिल में वर्णित चरित्र

सागर के गर्जन और कोयल के गान को
एक करने का साहस कौन कर सकता है ?
चीत्कार करते हुए अंघड़ की एक बच्चे के
निश्वास के साथ तुलना करने का साहस कौन कर सकता है ?
हृदय द्वारा ही वोले जायं, ऐसे शब्दों को
वाणी द्वारा प्रकट करने का साहस कौन कर सकता है ?
ईश्वर के गीत को
स्वरों में गाने का साहस कौन प्राणी कर सकता है ?

### : 29:

# अट्टहास और आँसू

जिस समय सूर्य ने अपनी किरणें उद्यान से समेटीं और चन्द्रमा ने अपनी कोमल चन्द्रिका फूलों पर विखराई, मैं वृक्षों के नीचे वैठा हुआ वायुमण्डल की अद्भुतता पर विचार कर रहा था, शाखाओं के मध्य से विखरे हुए तारों को देखते हुए, जो नील वितान पर रजत कणों के समान चमकते थे, और मैं दूर से सुन सकता था उस छोटी नदी के उत्तेजित कलकल को, जो गाती हुई शी झता से घाटी में प्रवेश कर रही थी।

जव चिड़ियों ने डालियों में वसेरा लिया और फूलों ने अपनी पंखुड़ियां समेट लीं और चारों ओर घोर निस्तव्यता छा गई, मैंने घास में पैरों की आहट सुनी। मैंने ध्यान दिया और युवा प्रेमियों के एक जोड़े को अपने कुंज की ओर आते देखा। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गये, जहां मैं उन्हें विना दिखाई दिये देख सकता था।

जव उस युवक ने अपने चारों ओर देख लिया, तो मैंने उसे कहते हुए सुना, "मेरे पास वैठो, मेरी प्रेयिस, और मेरे हृदय की वाणी सुनो। मुस्कराओ, क्योंकि तुम्हारा सुख हमारे भविष्य का असीक है; खुशियां मनाओं, क्योंकि जगमगाते हुए दिन हमारे साथ आनन्द मना रहे हैं।

<sup>&</sup>quot;मेरी आत्मा तुम्हारे हृदय के सन्देह की मुभ्ने सूचना दे रही

है, क्योंकि प्रेम में सन्देह पाप है।

"शीं हो तुम इस विस्तृत क्षेत्र की स्वामिनी वनोगी, जो इस सुन्दर चन्द्रमा द्वारा प्रकाशित है, शी हा ही तुम मेरे भवन की गृहिणी वनोगी और सारे दास और दासियां तुम्हारी आजाओं का पालन करेंगे।

"मुस्कराओ, मेरी प्रियतमे, जिस प्रकार कि मेरे पिता के कोष का स्वर्ण मुस्कराता है।

"मेरा हृदय तुम्हें अपने भेद से वंचित रखने से इन्कार करता है। सुख और यात्रा के वारह मास हमारे सामने हैं, एक वर्ष तक हम मेरे पिता का घन स्विजरलैंड की नीली फीलों पर और मिस्र तथा इटली के भवनों को देखने में और लेवनान के पित्र देवदारों के नीचे विश्राम करने में खर्च करेंगे; तुम राज-कुमारियों से भेंट करोगी, जो तुम्हारे आभूपणों और आभरणों के कारण तुमसे ईर्ध्या करेंगी।

"मैं यह सब तुम्हारे लिए करूंगा, क्या तुम सन्तुष्ट होगी?" योड़ी देर में मैंने उन्हें जाते हुए पुष्पों को रौंदते हुए देखा, जिस प्रकार धनवान निर्धनों के हृदयों को कुचलते हैं। जैसे ही वे मेरी दृष्टि से ओफल हुए, मैं प्रेम और धन की तुलना करने लगा और अपने हृदय में उनकी स्थित का विश्लेपण करने लगा।

धन ! छलमय प्रेम का उद्गम; मिथ्या प्रकाश और ऐश्वयं का स्रोत, विपाक्त जल का कूप, वृद्धांवस्था का नैराश्य !

अभी मैं चिन्तन की विशाल मरुभूमि में ही चक्कर काट रहा था कि निराश्रय और कंकाल-सदृश प्रेमियों का एक जोड़ा मेरे पास से निकला और घास पर वैठ गया, एक युवक और एक नवयुवती, जो इस जीतल और एकान्त स्थान में आने के लिए अपने निकटवर्ती खेतों की फ़ोपड़ियों से आये थे।

पूर्ण निस्तव्यता के कुछ क्षणों के पश्चात्, ऋतु-आहत ओठों से उच्छ्वासों के साथ निकले ये शब्द मैंने सुने, "धाँसू न वहाओ, मेरी प्रेयिस, प्रेम जो हमारी आँखें खोलता है और हमारे हृदयों को वन्दी वनाता है, हमें धैर्य के आशीर्वाद दे सकता है। हमारे विलम्ब में शान्ति धारण करो, क्योंकि हमने एक सौगंध खाई है और प्रेम के मन्दिर में प्रवेश किया है, क्योंकि हमारा प्रेम आपित्त में निरन्तर बढ़ता रहेगा, क्योंकि यह प्रेम के नाम पर है कि हम निर्धनता के रोड़े और पीड़ा की तीक्ष्णता और वियोग की शून्यता सह रहे हैं। मैं इन कठिनाइयों से युद्ध करूंगा—जवतक में जीत न जाऊं और तुम्हारे हाथों में वह शिक्त न रख दूं, जो जीवन की यात्रा पूर्ण करने के लिए सारी आपित्तयों से पार पाने में सहायक होगी।

"प्रेम—जो ईश्वर है—हमारे उच्छ्वासों और आँसुओं को अपनी वेदी पर जलाई गई वूप के समान स्वीकार करेगा और वह हमें सहनशीलता का प्रसाद देगा। अलविदा, मेरी प्रियतमे! उत्साहित करनेवाले चन्द्रमा के अस्त होने से पूर्व मुभे चल देना चाहिए।"

्रेम की जलानेवाली शिखा और वाकांक्षा की निराशा-पूर्ण कटुता और घैर्य की सुस्थिर माघुरी से मिश्रित एक पवित्र वाणी ने कहा, "अलविदा, मेरे प्रिय!"

वे विलग हुए और मेरे रोते हुए हृदय की चीत्कारों ने

उनके मिलन के मरसिये को दवा दिया।

मेंने अलसित प्रकृति की ओर देखा और गहरे चिन्तम से एक अनन्त और विस्तृत वस्तु की शोध की—एक ऐसी वस्तु— जिसे कोई शक्ति मांग नहीं सकती, कोई प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता, अथवा धन खरीद नहीं सकता। नहीं उसे समय के आँसू मिटा सकते हैं अथवा शोक नष्ट कर सकता है, एक वस्तु, जो स्विजरलैण्ड की नीली भीलों अथवा इटली के भव्य भवनों में प्राप्त नहीं हो सकती।

वह एक ऐसी वस्तु है, जो धैर्य के साथ शक्ति प्राप्त करती है, वाघाओं के उपरान्त बढ़ती है, शीतकाल में उष्ण होती है, वसन्त में शोभायमान होती है, ग्रीष्म में समीर बन वहती है और पतभड़ में फलती है—मैंने प्रेम को पाया।

# : 25:

# फूल का गीत

में एक प्रिय शब्द हूं, बोला और दुहराया हुआ प्रकृति की वाणी द्वारा; में एक नक्षत्र हूं, गिरा हुआ नील वितान से हरे गलीचे पर; में पुत्री हूं, तत्वों की, जिनसे शीत ऋतु ने गर्भ घारण किया, जिसको वसंत ऋतु ने जन्म दिया; में ग्रीष्म की गोदी में पली और पत्रभड़ के विछीने में सोई।

उषाकाल में मैं समीर के साथ मिलती हूं प्रकाश के आगमन की घोषणा करने को; संध्या,समय मैं चिड़ियों का साथ करती हूं प्रकाश को विदा देने में।

मैदान सुसज्जित होते हैं मेरे सुन्दर रंगों से, और वायु सुरभित होती है मेरे सौरभ से।

जव मैं निद्रा को अंक में भरती हूं, रात्रि की

आँखें मेरा पहरा देती हैं, और जब मैं जागती हूं, मैं सूर्य की ओर ताकती हूं, जो दिवस की एकमात्र आँख है।

में पीती हूं मदिरा के बदले ओस और सुनती हूं चिड़ियों के स्वर, और नर्तन करती हूं घास के तालबद्ध भोंकों पर।

में प्रेमी का उपहार हूं; मैं वर-माला हूं; मैं सुख के एक क्षण की स्मृति हूं; मैं जीवितों की मृतकों को अंतिम भेंट हूं; मैं आनन्द का एक अंश हूं और शोक का एक भाग।

परंतु मैं ऊपर की ओर ही देखती हूं, केवल प्रकाश देखने को, और नीचे की ओर कभी नहीं देखती, अपनी छाया देखने को। यह ज्ञान है, जो मनुष्य को सीखना ही चाहिए।

#### : 38:

### स्वपन

वहां खेत के बीच, एक स्वच्छ भरने के पास, मैंने चिड़ियों का एक पिजरा देखा, जिसकी तीलियां और चूलें एक कुशल कारी-गर के हाथों से बनाई गईं थीं। एक कोने में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी और दूसरे में दो कटोरियां थीं—एक पानी से रिक्त और दूसरी दाने से खाली। मैं वहां श्रद्धा भाव से खड़ा रहा, मानो वह निर्जीव चिड़िया और पानी की कलकल गहन खामोशी और आदर के योग्य थे—हृदय और आत्मा द्वारा निरीक्षण के योग्य कुछ चीज।

जैसे ही मैंने अपने-आपको परीक्षण और मनन में लीन किया, मैंने देखा कि वह वेचारी मर गई थी प्यास से, जल-प्रवाह के पास; और भूख से भरे-पूरे खेत के वीच, जो जीवन का आश्रय है; अपनी लोहे की तिजोरी में वंद, सोने की ढेरियों के वीच भूख से मरनेवाले एक वनी पुरुप के समान।

मैंने अपनी आँखों के सम्मुख देखा उस पिजरे को एकाएक एक मानव-कंकाल में परिणत होते, और मृत चिड़िया को मानव हृदय में, जिसके गहरे घाव में से, जो एक शोकाकुल स्त्री के ओठों के समान दिखता था, रक्त वह रहा था। उस घाव से एक आवाज आई यह कहते हुए, "मैं मानव हृदय हूं, विषय का वन्दी और सांसारिक नियमों का शिकार। "परमात्मा के सींदर्य के क्षेत्र में, जीवन के स्रोत के तट पर मैं मानव द्वारा निर्मित विषयों के पिजरे में वन्दी किया गया था।

"सुन्दर सृष्टि के वीच में उपेक्षित ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि ईश्वर की अनुकम्पा के स्वातंत्र्य का उपभोग करने से में वंचित किया गया था।

"सौंदर्य की प्रत्येक वस्तु, जो मेरे प्रेम और मेरी आकांक्षा को जागृत करती है, एक कलंक है, मनुष्य की घारणाओं के अनुसार; भलाई की प्रत्येक वस्तु का, जिसकी मैं अभिलापा करता हूं, अस्तित्व ही नहीं है, उसके मत के अनुसार।

"मैं परित्यक्त मानव हृदय हूं, मनुष्य की आज्ञाओं की घृणित कालकोठरी में वंद, सांसारिक शक्ति की जंजीरों से जकड़ा हुआ, मृत और हँसनेवाले समाज से मुलाया हुआ, जिसकी जिह्ना वंघी हुई है और जिसकी आँखें दृश्यभाव आँसुओं से रहित हैं।"

इन सब शब्दों को मैंने सुना और मैंने उन्हें उस आहत हृदय से बहनेवाली प्रतिक्षण क्षीण होती हुई रक्त की धारा के साथ प्रकट होते हुए देखा।

कुछ और भी कहा गया, परंतु मेरी अश्रु-धूमिल आंखों और चीत्कार करती हुई आत्मा ने देखने अथवा सुनने में रुका-वट डाल दी।

## विजेता

भील के किनारे, सरों और सरई के वृक्षों की छाया में, शान्त और मौन जलराशि की ओर ध्यानपूर्वक देखता हुआ एक कृपक-पुत्र वैठा था।

उसका पालन-पोषण प्रकृति के सामीप्य में हुआ था, जहां प्रत्येक वस्तु प्रेम को व्यक्त करती है—शाखाएं आलिंगन करती हैं, पुष्प लुभाते हैं, घास गर्व से भूमती है, चिड़ियां एक-दूसरे को पुकारती हैं और ईश्वर अनेक वाणियों में अपने संदेश सुनाता है।

वह एक नवयुवक था, और कल सांभ के समय उसने एक सुन्दर कुमारी को और तरुणियों के साथ इस भील के किनारे देखा था। उसी क्षण से वह उससे प्रेम करने लगा था— सम्पूर्णतया।

अव, यह जानकर कि वह अमीर' की पुत्री है, वह अपने हृदय को इस प्रकार छूट ले लेने पर दोप दे रहा था। किन्तु दोप देना हृदय को अपनी आकांक्षा से कभी हटा नहीं सकता और एकांत आत्मा को सत्य से विमुख नहीं कर सकता। हृदय और अत्मा के वीच उबेड़वुन में पड़ा मनुष्य उत्तरी और दक्षिणी पवनों के वीच पड़ी हुई कोमल शाखा के समान है।

जव उसने अपने सजल नेत्रों से चारों ओर देखा, तो उसने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> शासक

साधारण वनफ़शे को शोभायुक्त चमेली के पास ही फूलते देखा; उसने पंख फड़फड़ानेवाले पक्षी को उसी पेड़ पर एक लाल छाती-वाली सुन्दर छोटी-सी चिड़िया के साथ बैठे देखा। फिर भी उसके हृदय, के कोलाहल ने आग्रह किया कि वैभवशाली वृक्ष उस की जड़ों पर अतिक्रमण करनेवाली घास से कष्ट पाता है।

वह अपनी पीड़ा से रो पड़ा, परंतु तीव्रगामी प्रेतों के समान घड़ियां वीत गईं, और अनुराग और माघुरी से परिपूर्ण एक उच्छ्वास के साथ उसने कहा, "जो मैं यहां देखता हूं, वह है प्रेम, मेरा उपहास करता हुआ, मेरी आशाओं को करुणा में और मेरी आकांक्षाओं को कलंक में परिवर्तित करता हुआ।

"प्रेम, जिसकी मैं पूजा करता हूं, मेरे हृदय को अमीर के राजभवन की ओर ऊंचा उठाता है और कृपक की भोपड़ी की ओर नीचे गिराता है; वह मेरे प्राणों में दृढ़ता से प्रवेश कराता है प्रेमियों से घिरी हुई, दासों की सेवा का उपभोग करती हुई और वंश-परम्परा की शक्ति से रक्षित एक नवयुवती का।

"ओ प्रेम! मैं तेरा अनुसरण कर रहा हूं।

"तू मुमसे क्या चाहता है! मैं तेरे साथ जलते हुए मार्ग पर चला हूं और जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने कुछ नहीं देखा अन्यकार के सिवा। मेरे होठ कांपे, परन्तु तूने उन्हें वेदना के शब्दों के अलावा कुछ नहीं कहने दिया। प्रेम, तूने अपनी उपस्थिति की मयुरता के लिए मेरे हृदय में एक भूख भरदी है, क्योंकि मैं दुर्वल हूं और तू शक्तिशाली। तू मेरे साथ संवर्ष क्यों कर रहा है?

"में निदोपें हूं और तू न्यायी है। तू मुभे क्यों सताता है?

"तू मेरा जीवन ही है। तू मुक्ते दुख क्यों देता है?
"तू मेरी शक्ति है। तू मुक्ते दुवंल क्यों करता है?
"तू मेरा पथ-प्रदर्शक है। तू इस वीराने में मेरा साथ क्यों
छोड़ रहा है?

"मैं तेरी दया के चरणों में पड़ा हूं, और तेरे अपने मार्ग के अतिरिक्त किसी मार्ग पर नहीं चलूंगा। यह तेरी इच्छा है और मेरा आज्ञापालन है, जो मेरी आत्मा को खुले क्षेत्र में तेरे पंखों की छाया में सुखी करते हैं।

"जल प्रवाह दौड़े जाते हैं, अपने प्रेमी सागर के पास । "पुष्प मुस्कराते हैं, अपने प्रियतम सूर्य की ओर । "वादल उतरते हैं, अपनी प्रणयांकांक्षी घाटी पर । "मैं जल प्रवाहों से अनसुना, पुष्पों से अनदेखा औरवादलों

से अनजाना हूं।

"मैं अपने प्रेम में एकाकी हूं, उस एक से भी दूर, जो अपने पिता के रक्षक-दल के एक सिपाही के रूप में भी मुक्ते स्वीकार नहीं करती है, न अपने राजमहल के दास के समान ही। वह मेरे अस्तित्व से भी अनिभज्ञ है।"

वह एक क्षण के लिए चुप हुग्रा, मानो जल-प्रवाह के कल-कल और पुष्पों के मर्मर की भाषा सीखना चाह रहा हो। फिर उसने कहा, "और तुम, जिसका नाम लेने से मुभे भय लगता है, वैभव की छाया, गौरव की दीवारों और लौह-द्वारों के पीछे रहती हो। हम अनन्त के सिवा और कहां मिल सकते हैं? वहां समानता का राज्य है और आत्म-जीवन व्यक्त किया जा सकता है। "सुन्दरि! तुमने अधिकार कर लिया है मेरे हृदय पर, जिसे प्रेम ने आशीर्वाद दिया है, और दास बना लिया है मेरी आत्मा को, जिसे ईश्वर ने सम्मानित किया है।

"कल मैं चिन्तामुक्त था, इन खेतों में शान्तिपूर्वक रहता हुआ; फिर भी आज मैं वन्दी हूं अपने खोये हुये हृदय का।

"जव मैंने तुम्हें देखा, मैंने संसार में अपने आगमन के उद्देश्य को समक्ता।

"जब मुक्ते ज्ञात हुआ कि तुम एक राजकुमारी हो और मैंने अपनी निर्धनतापर दृष्टि डाली, मैंने जाना कि ईश्वर के आधीन मनुष्य से अप्रकट एक रहस्य हैं; एक गुप्त मार्ग आत्मा को उन स्थानों की ओर ले चलता है, जहां प्रेम संसार के व्यवहार को भूल जाये। जब मैंने तुम्हारी आँखों को देखा, मैंने जाना कि यह मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाता है, जिसका द्वार मानव हृदय है।

"और जब मैंने तुम्हारे पद की अपनी हीनता से तुलना की, मैंने उन्हें एक दानव और एक बौने के समान युद्ध में रत देखा, और मुभे वोध हुआ कि यह संसार अब मेरा गृह-प्रदेश नहीं है।

"कल मैंने तुम्हें तरुणियों से घिरा हुआ देखा, सदा-वहार के पुष्यों के बीच में एक गुलाब के समान, और मुभे विश्वास हुआ कि मेरे स्वष्नों की कल्पना स्वर्ग से मेरे पास उतर आई है। परन्तु तुम्हारे पिता के वैभव के ज्ञान के साथ मुभे मालूम हुआ कि गुलाब के तोड़नेवाले हाथ छिपे हुए और वहुत देर में देखे हुए कांटों द्वारा लोहू-लुहान होकर रहेंगे और मेरे स्वष्नों की निधियां जगने पर खो जायेंगी।"

नवयुवक उठ खड़ा हुआ और उदास भाव से घीरे-घीरे एक

सोते की ओर चल पड़ा। उसने अपना मुख अपने हाथों में छुपा लिया और निराश होकर प्रार्थना करने लगा, "हे मृत्यु! आ और मुक्ते उठा ले, क्योंकि पृथ्वी, जिसके कांटे उसके गुलाव के फूलों का दम घोंटते हैं, न्यायी नहीं हैं। आ और मुक्ते इस दुनिया में भेदभाव के साम्राज्य से मुक्त कर, जो प्रेम को अपने स्विगक गौरव से सिंहासनच्युत करता है और उसका स्थान थोथी प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। मेरी सहायता कर, मृत्यु, क्योंकि अनंत ही एकमात्र आश्रय है। वहां मैं अपनी प्रियतमा की प्रतीक्षा करूंगा।"

संव्या समय तक भी उसका शरीर और मस्तिष्क स्थिर नहीं थे, और सूर्य ने अपनी किरणें खेतों पर से समेट ली थीं। वह उस छोटे-से कुंज में वैठ गया, जहां अमीर की पुत्री घूमने आई थी। उसने अपना सिर अपनी छाती पर रख लिया, मानो हृदय को फट जाने से वचाने के लिए।

उसी क्षण एक सुंदरी युवती सरों के वृक्षों के पीछे से निकली। उसका दुपट्टा घास पर लटक रहा था। वह उसके पास खड़ी हुई और उसने अपना कोमल हाथ उसके सिर पर रखा। मानो पागलपन में, वह उसकी ओर ताकने लगा, अपनी आँखों के दृश्य पर अविश्वास करते हुए। वह अमीर की पुत्री थी।

वह घुटनों के वल भुक गया, उसी तरह जिस तरह मूसा तूर का जलवा देखकर भुक गया था; उसने वोलने का प्रयत्न किया, लेकिन अपनी वाणी को उसने रुद्ध पाया और उसके स्थान पर आँसू वहाने लगा।

राजकुमारी ने उसका आलिंगन किया और उसके ओठों

पर एक चुम्बन अंकित किया; उसने उसके आँसुओं को अपने कोमल गालों से पोंछा, और संगीत के स्वरों से अधिक सुखदा-यक वाणी में उसने कहा, "तुम मेरी उदासी के स्वप्नों में दृष्टि-गोचर हुए, और तुम्हारी छिव ने मेरे सूनेपन को समाप्त कर दिया। तुम मेरे खोये हुए प्राणों के साथी हो, और तुम मेरे अर्द्धांग हो, जिससे मैं जब इस संसार में आई थी, अलग कर दी गई थी।

"तुमसे मिलने को मैं राजभवन छोड़ आई हूं, और अब तुम मेरे साथ हो। मेरे लिए भयभीत न हो; मैंने अपने पिता के वैभव को ठुकरा दिया है, तुम्हारे साथ सुदूर प्रदेश में चलने और तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु का प्याला पीने को। आओ, हम यहां से कहीं और चलें, जहां यह संसार हमारे साथ न हो सकेगा।"

दोनों वृक्षों के वीच साथ-साथ चलने लगे, जवतक कि रात्रि के अंघकार ने उन्हें छिपा नहीं लिया । और जैसे वे चले, वे ज्योति की बढ़ती हुई दीप्ति में ढंक गये। अब वे अंघेरेसे निडर थे, अमीर के दण्ड से निर्भय।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वहां, देश के सुदूरतम कोने में, अमीर के सिपाहियों को दो मानव कंकाल मिले । एक के गले में सोने का एक ताबीज वंघा था, और उनके पास एक-एक वड़ा पत्यर पड़ा था। दोनों पर लिखा था:

जो मृत्यु छीन लेती है कोई प्राणी लौटा नहीं सकता; जिसे स्वर्ग ने आशीर्वाद दिया है कोई प्राणी दण्ड नहीं दे सकता; जिसे प्रेम ने एक कर दिया है कोई प्राणी अलग नहीं कर सकता; जो नियति ने निश्चित कर दिया है कोई प्राणी वदल नहीं सकता।

#### : २१ :

## प्रेम का गीत

में प्रेमी की आँखें हूं, और आत्मा की
मिदरा, और हृदय का पोपण।
में एक गुलाव हूं।
मेरा हृदय उपाकाल में विकसित होता है और
कुमारी युवती मेरा चुम्बन करती है और लगाती है मुक्ते
अपने वृक्ष से।
में वास्तविक ऐश्वर्य का आवास हूं, और
आनन्द का उद्गम और सुख एवं शान्ति
का प्रारम्भ। में सौंदर्य के अबरों पर
मबुर मुस्कान हूं। जब नवयुवक
मेरेपास आ पहुंचता है, वह अपनी थकान भूल जाता है, और उसका
समस्त जीवन मधुर स्वप्नों का सत्य वन जाता है।

में किव का हुलास हूं, और कलाकार का प्रकाशन, और संगीतकार की प्रेरणा।

मैं वालक के हृदय में एक पवित्र सिहासन हूं, दयामय माता द्वारा प्रतिपृजित । में हृदय की पुकार में प्रकट होता हूं, मैं याचना को ठुकराता हूं, मेरी परिपूर्णता हृदय की आकांक्षा का अनुसरण है; वह वाणी के थोथे अधिकार का त्याग करती है।

में सृष्टि की प्रथम स्त्री (हौवा) के द्वारा प्रथम पुरुष (आदम्) के सामने प्रकट हुआ और उसे निर्वासन का दण्ड मिला; फिर भी में सुलेमान पर प्रकाशित हुआ, और उसने मेरी उपस्थिति से ज्ञान प्राप्त किया।

मैंने हेलेना पर अपनी मुस्कान अंकित की और उसने ताखाड़ा को नष्ट किया; फिर भी मैंने क्लिओपेट्रा को अपना मुकुट पहनाया और शान्ति का नील की घाटी में साम्राज्य हुआ।

मैं युगों के समान हूं--आज निर्माण करते हुए और कल विनाश करते हुए; मैं एक देवता के समान हूं, जो उत्पन्न करता है और नाश करता है; मैं पुष्प के उच्छ्वास से अधिक मघुर हूं; मैं प्रचण्ड तूफान से अधिक प्रवल हूं।

केवल उपहार मुभे मोहित नहीं करते,

वियोग मुभे निराश नहीं करता, निर्घनता मुभे दूर नहीं भगाती, ईष्या मेरी चेतनता सिद्ध नहीं करती, उन्माद मेरी उपस्थित प्रमाणित नहीं करता।

ओ खोज करनेवालों में सत्य हूं, सत्य का पुजारी;
और मुक्ते खोजने और प्राप्त करने और मेरी रक्षा करने में
तुम्हारा सत्य मेरे व्यवहार का निर्वारण करेगा।

### : २२ :

# दो इच्छाएं

रात्रि की निस्तव्यता में काल ईश्वर के पास से पृथ्वी की ओर उतरा। वह एक नगर के ऊपर मंडराया और उसकी आँखों ने वहां के घरों में प्रवेश किया। उसने देखा संपनों के पंखों पर उड़ती हुई आत्माओं को, और लोगों को, जिनका समर्पण निद्रा की दया को हो चुका था।

जव चन्द्रमा क्षितिज के नीचे छिप गया और नगर में अंबेरा हो गया, काल चुपचाप घरों के बीच चलने लगा—िकसी वस्तु को स्पर्श न करने का घ्यान रखते हुए—यहाँतक कि वह एक महल पहुंच गया। वह विना रोक-ट्रोक वन्द दरवाजों से होकर अन्दर घुसा, और धनवान पुरुष की शैया के पास खड़ा हुआ, और जैसे ही काल ने उसका मस्तक छुआ, सोनेवाले की आँखें खुल गईं, अत्यन्त भय का प्रदर्शन करते हुए।

जव उसने उस प्रेत-रूप को देखा, उसने भय और कोध मिश्रित वाणी में कहा, "ओ भयानक स्वप्न ! चले जाओ। मुभे छोड़ दो, ओ डरावने प्रेत ! तुम कीन हो ? तुम इस महल में कैसे घुसे ? तुम चाहते क्या हो ? यह स्थान फीरन छोड़ दो, क्योंकि मैं इस घर का स्वामी हूं, और मैं अपने दासों और रक्षकों को बुला लूंगा और उन्हें तुमको मार डालने की आजा दे दूंगा !"

तव काल घीरे से, किन्तुं अप्रत्यक्ष गर्जन से, बोला, "मैं काल

हूं। खड़े हो और नत हो।"

पुरुप ने उत्तर दिया, "तुम क्या चाहते हो ? तुम यहां क्यों आये हो, जब मैंने अभी अपने कार्यों को पूरा नहीं किया है ? मेरे जैसी शक्ति से तुम क्या फल चाहते हो ? दुर्वल मनुष्य के पास जाओ, और उसे ले जाओ !

"मैं तुम्हारे खूनी पंजों और खिचे हुए चेहरे को देखने से घृणा करता हूं, और तुम्हारे भयानक हिंडुयोंवाले पंखों और शव-तुल्य शरीर से मेरी आँखें वेचैन हो जाती हैं।"

भयानक ज्ञान-प्राप्ति के एक निस्तव्य क्षण के पश्चात् उसने कहा, "नहीं,न हीं, दयामय काल ! मेरी वातों पर ध्यान मतदो, दयोंकि भय उसे प्रकट करता है, जिसका हृदय निपेध करता है।

"मेरे सोने का एक ढेर ले लो, अथवा मेरे दासों के मुट्ठी-भर प्राण ले लो, परंतु मुभे छोड़ दो। मुभे जीवन के साथ लेखा- जोखा तय करना है; मुभे लोगों से बहुत-सा सोना लेना है; मेरे जहाज अभी वन्दरगाह पर नहीं पहुंचे हैं, मेरी गेहूं की फसल अभी नहीं काटी गई है। तुम जो चाहो ले लो, परंतु मेरी जान छोड़ दो! काल, मैं अलौकिक सींदर्य के अन्तः पुर का स्वामी हूं, तुम्हारी पसंद तुम्हें मेरा उपहार है। देखो तो, काल! — मेरे केवल एक बच्चा है, और मैं उसे बहुत अधिक प्यार करता हूं, क्योंकि वह इस जीवन का एकमात्र आनन्द है। मैं सर्वश्रेष्ठ विल्दान करता हूं,—उसे ले लो, परंतु मुभे छोड़ दो!"

काल धीमे से बड़बड़ाया, "तुम घनाढ्य नहीं हो, विल्क सत्यंत निर्धन हो।" तब काल ने उस सांसारिक दास का हाथ पकड़ा, उसके सत्य-रूप को अलग किया और देवदुतों को सुधार करने का कठिन कार्य सींपा।

औरकाल घीरे-घीरे निर्धनों के घरों के बीच चला, यहांतक कि वह पहुंच गया उस अतीव निर्धन स्थान को, जो उसे मिल सकता था। वह उसमें घुसा और एक शैया के पास पहुंचा, जिसपर एक नवयुवक उखड़ी हुई नींद सो रहा था। काल ने उसकी आँखों को छुआ। जैसे ही नवयुवक ने काल को पास खड़े देखा, वह उछल पड़ा, और प्रेम तथा आशा से ओत-प्रोत वाणी में उसने कहा, "मैं उपस्थित हूं, मेरे सुन्दर काल! मेरे प्राणों को स्वीकार करो, क्योंकि तुम मेरे सपनों की आशा हो। उनकी सिद्धि बनो! मेरा आलिंगन करो, प्रिय काल! तूम दयामय हो; मुभे छोड़ना मत। तुम ईश्वर के संदेशवाहक हो; मुभे उसके पास पहुंचा दो। तुम सत्य के दाहिने हाथ हो और दया के हृदय; मेरी उपेक्षा मत करना।

"मैंने वहुत बार तुम्हारे लिए याचना की है, परंतु तुम नहीं आये; मैंने तुम्हें खोजा है, परंतु तुम मुक्तसे वचते रहे; मैंने तुम्हें पुकारा है, परंतु तुमने सुना नहीं। तुम मेरी अव सुन रहे हो—मेरी आत्मा को गले लगाओ, प्रिय काल ! "

ंकाल ने अपना कोमल हाथ उसके कांपते होठों पर रखा, समस्त सत्य-रूप को अलग किया, और उसे सुरक्षित ले जाने के लिए अपने पंखों के नीचे छिया लिया। और आकाश को लौटते हुए, काल ने पीछे फिरकर देखा और अपनी चेतावनी प्रकट की:

> "केवल वही नित्यता को प्राप्त होते हैं जो संसार में नित्यता को खोज लेते हैं।"

#### : २३ :

### मतुष्य का गीत

में यहां आदिकाल से था, और अब भी यहां हूं और में यहीं रहूंगा संसार के अन्तकाल तक, क्योंकि मेरे शोक-पीड़ित जीवन का कोई अन्त नहीं है।

में अनन्त आकाश में घूमा और कल्पना-जगत में ऊंचा उड़ा और नभमण्डल में तैरा। परन्तु यहां में हूं, परिमितता का वन्दी।

मेंने कन्फूशस के उपदेशों को सुना; मैंने ब्रह्मा के ज्ञान का श्रवण किया; मैं वुद्ध के साथ वोधि-वृक्ष के नीचे वैठा। फिर भी मैं यहां हूं, बज्ञान और नास्तिकता के साथ जीवित।

में सिनाई पर था जव जीहोवा (ईसा) मूसा के पास आया; मेंने ईसा के चमत्कारों को जोर्डन पर देखा; में मदीना में था, जब मोहम्मद वहां आया। फिर भी यहां में हूं, भ्रम का वन्दी।

फिर मैंने वैवीलोन की शक्ति को देखा; मैंने मिस्र के गौरव को जाना; मैंने रोम की युद्ध-रत महानता का अवलोकन किया। फिर भी मेरी प्रारम्भिक शिक्षा ने इन सिद्धियों की दुर्वेलता और दुख को दर्शाया।

मैंने ऐनदूर के ऐन्द्रजालिकों से वातचीत की; मैंने एसीरिया के महन्तों से तर्क किया; मैंने फिलिस्तीन के पैगम्बरों से गहनता प्राप्त की। फिर भी, मैं अवतक सत्य को खोज रहा हूं।

मेंने ज्ञान्त भारंत से ज्ञान प्राप्त किया; मेंने अरव की प्राचीनता की परीक्षा की; मेंने वह सव कुछ सुना, जो सुना जा सकता है। फिर भी, मेरा हृदय वहरा और अन्वा है।

मेंने स्वेच्छाचारी शासकों के हाथों यातना पाई; मेंने उन्मत्त आक्रमणकारियों के नीचे दासता की पीड़ा फेली; मेंने निरंकुशता द्वारा लादी गई भूख की व्यथा सही; फिर भी, मुभमें कोई आन्तरिक शक्ति हैं
जिसके द्वारा में प्रत्येक दिवस का अभिनन्दन करने के लिए
संघर्ष करता हूं।
मेरा मस्तिष्क परिपूर्ण हैं, परन्तु मेरा हृदय रीता है;
मेरा शरीर वृद्ध हैं, परन्तु मेरा हृदय एक वालक हैं!
कदाचित् यौवन-काल में मेरा हृदय विकसित होगा, परन्तु में
प्रार्थना करता हूं वृद्ध होने की और ईश्वर के पास लौट जाने के
क्षण को प्राप्त होने की।
केवल तभी मेरा हृदय परिपूर्ण होगा!

में यहां आदिकाल से था, बौर अब भी में यहां हूं। और में यहीं रहूंगा संसार के अन्त-काल तक, क्योंकि मेरे शोक-पीड़ित जीवन का कोई अन्त नहीं है।

## कल और आज

स्वर्ण संचय करनेवाला अपने प्रासाद के उद्यान में चला और उसके साथ चलीं उसकी विपत्तियां। और उसके सरपर मंडराई चिन्ताएं, जिस प्रकार शव के ऊपर गिद्ध मंडराते हैं, यहां-तक कि वह एक सुन्दर भील के पास पहुंच गया, जो शोभा-युक्त संगमरमर की प्रतिमाओं से घिरी हुई थी।

प्रेमी की कल्पना से स्वतन्त्रता-पूर्वक वहते हुए विचारों के समान मूित्यों से गिरते हुए पानी को देखता हुआ और तीव्रता से देखता हुआ अपने महल को, जो एक नवयुवती कुमारी के गाल पर जन्मजात चिह्न के समान एक पहाड़ी पर खड़ा था, वह वहां वैठा रहा। उसकी कल्पना-शक्ति ने उसके सम्मुख उसके जीवन के नाटक के पन्नों को खोला, जिन्हें उसने पढ़ा गिरते हुए आँसुओं द्वारा, जो उसकी आँखों को ढक रहे थे और प्रकृति में मनुष्य के दुवैल योगदानों को देखने से रोक रहे थे।

उसने तीव शोक से अपने प्रारम्भिक जीवन के चित्रों को देखा, जिन्हें देवताओं ने आकार प्रदान किया था और अन्त में अपनी पीड़ा और अविक देखने में वह असमर्थ हो गया। उसने जोर से कहा:

"कल मैं अपनी भेड़ों को हरी घाटी में चरा रहा था, अपने अस्तित्व का आनन्द लेते हुए, अपनी वंसरी वजाते हुए और अपना सर ऊंचा उठाये हुए। आज में लोलूपता का वन्दी हूं। स्वर्ण स्वर्ण की ओर ले जाता है, फिर वेचैनी की ओर, और अन्त में कुचल डालनेवाली व्यथा की ओर।

"कल में गानेवाली और खेतों में इघर-उघर स्वतन्त्रतापूर्वक उड़नेवाली एक चिड़िया के समान था। आज में दास हूं अस्थिर धन का, समाज के नियमों का, नगर के रिवाजों का और खरीदे हुए मित्रों का, मनुष्य के विचित्र और संकुचित नियमों के अनु-कूल आवरण करके लोगों को प्रसन्न करनेवाला। मेरा जन्म हुआ था स्वतन्त्र रहने और जीवन की उदारता का उपभोग करने के लिए, परन्तु में अपने-आपको भारवाहक पशु के समान पाता हूं, जिसके ऊपर सोने का बोफ इस बुरी तरह लदा हुआ है कि उसकी कमर टूट रही है।

"कहां हैं विस्तृत मैदान, संगीतमय जल-प्रवाह, निर्मल वायु, प्रकृति का सामीप्य ? कहां है मेरा इप्टदेव ? मैंने सवकुछ खो दिया है! कुछ शेप नहीं रहा है, अतिरिक्त एकाकीपन के, जो मुझे दुखी करता है; स्वर्ण के, जो मेरा उपहास करता है; दासों के जो पीठ पीछे मुझे कोसते हैं; और एक महल के, जिसे मैंने अपने सुख के लिए समाधि के समान बनाया है और जिसकी महानता में मैंने अपना हृदय गंवा दिया है।

"कल मैं कुंजों और पहाड़ियों में एक अल्हड़ वहू कन्या के साथ घूमा करता था। सदाचार हमारा साथी था, प्रेम हमारा आनन्द और चन्द्रमा हमारा संरक्षक। आज मैं कृत्रिम सींदर्यवाली उन स्त्रियों के बीच हूं, जो सोने और जवाहरात के लिए अपने-आपको बेचती हैं। "कल में चिन्ता रहित था, चरवाहों के साथ जीवन के समस्त सुख में भाग छेते हुए; खेळते, खाते, काम करते, गाते और हृदय के सत्य के संगीत पर साथ-साथ नाचते हुए । आज में अपने-आपको छोगों के बीच भेड़ियों में एक भयभीत मेमने के समान पाता हूं । जब मैं सड़कों पर चळता हूं, वे मेरी ओर घृणा-पूरित आँखों से देखते हैं और मेरी ओर तिरस्कार तथा ईर्ष्या से अंगुळियां उठाते हैं, और जब मैं उद्यान से चुपके से गुजरता हूं, मैं अपने चारों ओर चड़ी हुई त्योरियां देखता हूं।

"कल मैं अपने सुख के कारण घनी या और आज मैं अपने स्वर्ण में के होते हुए भी निर्वन हूं।

"कल में एक सुखी चरवाहा था—अपनी मेड़ों को ऐसे देखते हुए, जैसे एक दयालु राजा अपनी सन्तुष्ट प्रजा को हुए से देखता है। आज मैं एक दास हूं—अपने ऐश्वर्य के आगे खड़ा हुआ, मेरा ऐश्वर्य, जिसने जीवन के उस सौन्दर्य को लूट लिया है, जिसे मैं कभी जानता था।

"मुफ्ते क्षमा करो, मेरे न्यायकर्ता! मुक्ते नहीं मालूम था कि घन मेरे जीवन के टुकड़े-टुकड़े कर देगा और मुक्ते कठोरता और जड़ता की कालकोठरी में ले जायेगा। जिसे मैं गौरव सम-फता था, वह और कुछ नहीं, केवल असीम नर्क है।"

वह परिश्रान्त भाव से उठा और वीरे-वीरे चला अपने महल की ओर, ठंडी सांस लेते हुए और दोहराते हुए, "क्या यही वह है, जिसे लोग वैभव कहते हैं ? क्या यही वह देवता है, जिसकी मैं सेवा और पूजा कर रहा हूं ? क्या यही वह हैं, जिसे मैं पृथ्वी पर ढूंड़ता हूं ? क्यों नहीं मैं सन्तोप के एक कण से इसका सौदा कर सकता ? कौन मेरे हाथों वेचेगा एक सुन्दर विचार मनों सोने के वदले ? कौन मुक्ते देगा प्यार का एक क्षण मुठ्ठी-भर मणियों के वदले ? कौन मुक्ते देगा वह आँख, जो दूसरों का हृदय देख सके, लेकर मेरा समस्त कोप वदले में ?"

जैसे ही वह महल के फाटकपर पहुंचा, उसने पीछे घूमकर नगर की ओर देखा, उसी प्रकार जैसे जेरेमिया ने यरूशलम की ओर देखा था। उसने अपनी वांहें सन्तापमय शोक से ऊपर उठाई और चिल्लाया, "ओ कोलाहल-पूर्ण नगर के लोगों! तुम, जो अंघकार में रह रहे हो, दुर्भाग्य की ओर शीघ्रता से वढ़ रहे हो, मूर्जता से भाषण और प्रचार कर रहे हो, कबतक तुम अज्ञान वने रहोगे ? कबतक तुम जीवन की मलिनता में निवास करते रहोगे और उसके उद्यानों से भागते रहोगे ? तुम संकीर्णता के जीर्ण-शीर्ण वस्त्र क्यों पहने हो, जब प्रकृति के सोंदर्य का रेशमी परिधान तुम्हारे ही लिए वना है ? ज्ञान का दीपक मद्धिम पड़ रहा है; उसमें तेल भरने का समय था गया गया है। वास्तविक वैभव का घर नष्ट किया जा रहा है; उसे फिर से वनाने और उसकी रक्षा करने का समय आ गया है। अज्ञान के दस्युओं ने तुम्हारे शान्ति के कोप को चुरा लिया है, उसे वापस छीन लेने का समय आगया है।"

जसी क्षण एक निर्वन पुरुष उसके सम्मुख खड़ा हुआ और उसने अपना हाय भिक्षा के लिए पसारा। जैसे ही उसने भिक्षुक की ओर देखा, उसके ओठ खुल गये, उसकी आँखें एक कोमलता से.चमक उठीं, और उसके चेहरे से दया की किरणें फूट पड़ीं। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह कल, जिसके लिए उसने कील के तट पर रदन किया था, उसका अभिनन्दन करने आ गया है। उसने उस कंगाल को प्रेम से गले लगाया और उसकी भोली सोने से भर दी और प्रेम के माधुर्य में सनी निश्छल वाणी में उसने कहा, "कल फिर आना और अपने समस्त पीड़ित साथियों को अपने साथ लाना। तुम्हारी सारी सम्पत्ति लौटा दी जायगी।"

उसने अपने महल में प्रवेश किया यह कहते हुए, "जीवन में सब कुछ अच्छा है; स्वर्ण भी, क्योंकि वह एक शिक्षा देता है। / घन तारोंवाले वाद्य-यन्त्र के समान है। वह, जो उसका भूछी प्रकार से प्रयोग करना नहीं जानता, केवल कर्कश संगीत ही 'सुनेगा। जो उसे रोके रहता है, उसे घन प्रेम के समान है। वह उसे धीरे-घीरे और दुख देकर मारता है और उसे वह जीवन प्रदान करता है, जो उसे अपने साथी मनुष्यों पर उंडेल देता है।"

#### : २४ :

## सौन्द्र्य के सिंहासन के सम्मुख

एक दिन अत्यन्त व्यस्त रहने के वाद में समाज की कठोर मुद्रा और नगर के पागल कर देनेवाले कोलाहल से भाग खड़ा हुआ और मैंने अपने थके हुए पांव विस्तृत घाटी की ओर वढ़ाये। इंगित करती हुई नदी के मार्ग और चिड़ियों के संगीतमय शब्दों का मैंने अनुसरण किया, यहांतक कि में एक एकान्त स्थान पर पहुंच गया, जहांपर वृक्षों की भूमती हुई शाखाएं सूर्य को पृथ्वी का स्पर्श करने से रोकती थीं।

मैं वहां खड़ा हुआ, वह स्थान मेरी आत्मा को मनोरंजक लगा—मेरी तृषित आत्मा को—जिसने देखा था केवल जीवन की मृगतृष्णा को, उसकी मधुरता के वदले।

मैं विचारों में गहरा डूबा हुआ था और मेरी कल्पनाएं नभमण्डल में तैर रही थीं। तभी द्राक्षलता की एक टहनी, जो उसके अनावृत शरीर के कुछ भाग को ढके थी, लपेटे और अपने सुनहले बालों में पुष्पों का एक हार वांचे एक अप्सरा यकायक मेरेसम्मुख प्रकट हुई। मुक्ते आश्चर्य-चिकत देख उसने यह कहते हुए मेरा अभिवादन किया, "मुक्तसे डरो मत; में वनदेवी हूं।"

"तुम्हारे जैसा सीन्दर्य इस स्थान में कैसे रह सकता है? कृपया मुक्ते वताओ कि तुम हो कौन और आई कहां से हो?" मैंने पूछा। वह शान से हरी घास पर बैठ गई और उसने उत्तर दिया, "में प्रकृति की प्रतीक हूं। मैं वह चिर-कुमारी हूं, जिसे तुम्हारे पूर्वज पूजते थे, और मेरे ही सम्मान में उन्होंने वालवेक और जावील के मन्दिर और तीर्थंस्थान वनवाये थे।"

मेंने यह कहने का साहस किया, "परन्तु वे मन्दिर और तीर्थस्थान नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये और मेरे उपासक पूर्वजों की अस्थियां पृथ्वी का ही एक अंग वन गई; उनकी देवी की स्मृति वनाये रखने के लिए इतिहास के थोड़े-से विस्मृत दयनीय पन्नों के अतिरिक्त कुछ नहीं वचा।"

उसने उत्तर दिया, "कुछ देवियां अपने भक्तों के जीवन में जीवित रहतीं हैं और उनकी मृत्यु के साथ मर जाती हैं, जबिक और कुछ एक असीम और अनन्त जीवन व्यतीत करती हैं। मेरा जीवन सौन्दर्य के उस संसार से स्थिर है, जिसे तुम जहां अपनी आँखें ठहराओंगे, वहीं देखोंगे। और यह सौन्दर्य स्वयं प्रकृति है; यह पहाड़ियों में चरवाहे के आनन्द का प्रारम्भ है, और खेतों में किसान का सुख, और पहाड़ों और मैदानों के वीच भयस्मित जंगली जातियों का हुषं। यह सौन्दर्य बुद्धिमानों को सत्य के सिहासन पर विठाता है।"

तव मैंने कहा, "सौन्दर्य एक भयानक शक्ति है !"

और उसने प्रत्युत्तर दिया, "मनुष्य सव चीजों से डरता है, अपने-आप से भी। तुम डरते हो आकाश से, जो आध्यात्मिक शान्ति का उद्गम-स्थान है; तुम डरते हो प्रकृति से, जो विश्राम और स्थिरता का निवास-स्थान है; तुम देवों के देव से डरते हो और उसे कोप के लिए दोपी ठहराते हो, जविक वह प्रेम और दया से परिपूर्ण है।"

मघुर स्वप्न-मिश्रित एक गहरी निस्तव्यता के पश्चात् मैंने कहा, "मुभसे उस सौन्दर्य की बात करो, जिसकी परिभाषा और व्याख्या लोग अपनी-अपनी घारणा के अनुसार करते हैं; मैंने भिन्न-भिन्न ढंगों और प्रकारों से उसकी प्रतिष्ठा और पूजा होते देखी है।"

उसने उत्तर दिया, "सौन्दर्य वह है, जो तुहारी आत्मा को आकिषत करता है, और वह, जिसे 'देना' प्रिय है, 'लेना' नहीं। जब सौन्दर्य से तुम्हारा साक्षात होता है, तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारी अन्तर-आत्मा की गहराई में वसे हाथ उसे तुम्हारे हृदय के राज्य में ले जाने को फैल जाते हैं। यह सुख और दुख से मिलकर वनी हुई एक शोभा है; यह वह अदृष्ट है, जिसे तुम देखते हो, और वह अलक्ष है, जिसे तुम जानते हो, और वह अव्यक्त है, जिसे तुम सुनते हो—यह पुण्यों की वह पवित्रता है, जो तुम्हारे स्वयं में प्रारम्भ होती है और तुम्हारी लौकिक कल्पना के वहुत परे समाप्त होती है।"

फिर वनदेवी मेरे निकट आई और उसने अपना सुरिमत हाथ मेरी आँखों पर रखा। और जब वह लौट गई, मैंने अपने को घाटी में अकेला पाया। जब मैं नगर को लौटा, जहां की अशान्ति अब मुक्ते उद्दिग्न नहीं करती थी, मैं उसके शब्दों को दोहराता था:

"सौन्दर्य वह है, जो तुम्हारी आत्मा को आकर्षित करता है, और वह, जिसे 'देना' प्रिय है, 'छेना' नहीं।''

### : २६ :

# मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे निन्दक!

मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे निन्दक !
उस प्रेम के नाम पर,
जो तुम्हारी आत्मा का
तुम्हारे प्रिय की आत्मा से संयोग कराता है;
उसके नाम पर,
जो मां की ममता के साथ प्राणों का
सम्बन्ध कराता है और तुम्हारे हृदय को
सन्तति-प्रेम से बांधता है। जाओ,
और मुक्ते मेरे अपने रोते हुए हृदय के
साथ छोड़ दो।

मुक्ते अपने सपनों के सागर में
तिरने दो; कल के आने तक
ठहरो, क्योंकि कल मेरे साथ अपनी इच्छानुसार
ज्यवहार करने को स्वतन्त्र है।
तुम्हारी आलोचना केवल वह छाया है,
जो आत्मा के साथ लज्जा की
समाधि तक चलती है, और उसे
जीतल ठोस घरती का दर्शन कराती है।

मेरे अन्तर में एक छोटा-सा हृदय है
और में उसे उसके वन्दीगृह से
निकालकर अपने हाथ की हथेली पर
रखकर गहराई में उसकी परीक्षा करना
और उसके भेद को समभ लेना चाहता हूं।
अपने वाण उसकी ओर मत साधो कि कहीं
वह डर न जाये और छिप न जाये—विना उंडेले ही [
भेद के रक्त की विल वेदी पर
अपने विश्वास की, जो उसे ईश्वर ने प्रदान किया था—
प्रेम और सीन्दर्य से उसका निर्माण करके।

सूर्य उदय हो रहा है और वुलवुल गा रही है और मेहंदी वायुमण्डल में अपनी सुरिंभ का स्वास ले रही है। मैं अपने-आपको पापों की गहरी निद्रा से। मुक्त करना चाहता हूं। मुक्ते रोको मत, मेरे निन्दक!

मुक्ते वहकाओ मत चर्चा से जंगल के शेरों की अथवा घाटी के सपों की, क्योंकि मेरी बात्मा संसार के किसी भय को नहीं जानती और विपत्ति की कोई चेतावनी स्वीकार नहीं करती— विपत्ति के आगमन से पूर्व। मुभे उपदेश मत दो, मेरे निन्दक! क्योंकि संकटों ने मेरे हृदय को विकसित कर दिया है और आंसुओं ने मेरी आंखों को निर्मल कर दिया है और दोषों ने मुभे हृदयों की भाषा सिखा दी हैं।

निर्वासन की वात मत करो, क्योंकि आत्म-विवेक
मेरा न्यायिक है और वह मेरा समर्थन करेगा
और मेरी रक्षा करेगा—यदि में निर्दोष हूं,
और मुक्ते जीवन से वंचित करेगा—यदि में अपराधी हूं।
प्रेम का जुलूस निकल रहा है;
सुन्दरता अपनी ब्वजा फहरा रही है;
नवयौवन हर्ष की दुन्दुभि वजा रहा है;
मेरे सन्ताप को छेड़ो मत, मेरे निन्दक !

मुभे चलने दो, क्योंकि मेरा मार्ग गुलाव और पोदीने से भरपूर है और वायु स्वच्छता से सुरभित हैं।

वैभव और महानता की कहानियां मत सुनाओ, क्योंकि मेरी आत्मा उदारता से समृद्ध और ईश्वर की महिमा से महान है।

जातियों और नियमों और साम्राज्यों की

वात मत करो, क्योंकि समस्त संसार मेरी जन्मभूमि है और सारे मनुष्य मेरे भाई हैं।

मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम प्रकाश प्रदान करनेवाला पश्चात्ताप लिये जा रहे हो और दिये जा रहे हो अनावश्यक शब्द।

### : २७ :

# एक प्रेमी की पुकार

तुम कहां हो, मेरी प्रियतमे ? क्या तुम उस छोटे से नन्दन-वन में हो, फूलों को सिंचित करती, जो तुम्हारी ओर देखते रहे हैं वैसे ही, जैसे छोटे वच्चे अपनी माताओं के स्तन की ओर देखा करते हैं ?

या तुम अपने कक्ष में हो जहां पितत्रता का सिहासन प्रतिब्ठित किया गया है सम्मान तुम्हारे में, जिसपर तुम मेरे हृदय और आत्मा की विल चढ़ाती हो ?

या ग्रंथों के वीच मानवीय ज्ञान की खोज कर रहीं, जविक तुम स्वर्गिक ज्ञान से परिपूर्ण हो ? ओ मेरी आत्मा की संगिनि ! तुम कहां हो ? क्या तुम मन्दिर में कर रहीं प्रार्थना ? या अपने स्वप्नों के आश्रय-स्थल खेत में प्रकृति का आह्वान कर रहीं ?

क्या तुम निर्वनों की भोंपड़ियों में हो,

भग्न-हृदयों को अपने अन्तर की मधुरता से सान्त्वना देतीं, और उनके हाथों को अपनी उदारता से भरती हुईं? तुम सभी जगह ईश्वर की शक्ति हो; तुम युगों-युगों से अधिक वली हो।

है क्या तुम्हें अपने मिलन दिवस की याद—— तुम्हारी आत्मा के प्रकाश ने जव मण्डित हमें किया था, और तैर रहे थे स्वर्गिक दूत प्रेम के चारों और आत्मा का गुणगान करते हुए ?

याद है, हमारा बैठना छांह में शाखाओं की, अपने-आपको जन-समाज से हुए वचाते, ज्यों पसलियां हृदय के दैवी रहस्य की अनिष्ट से रक्षा करती हैं?

याद तुम्हें हैं वे जंगल, पगडंडी, लिये हाथ में हाथ जहां हम घूमा करते थे, और अपने सिर को सिर पर गेरे, जैसे हम अपने को अपने ही भीतर छिपाया करते थे?

याद करती हो तुम वह घड़ी, जब मैंने तुमसे ली विदा थी, और वह चुम्बन, जो तुमने मेरे ओठों पर आंका था ? उस चुम्बन ने मुक्ते सिखाया कि ओठों का प्रेम से जुड़ना उस दैविक रहस्य को प्रकट करता है जिसे जिह्वा व्यक्त नहीं कर सकती ! वह चुम्बन परिचय था, सर्वशक्तिमान के उस स्वास-जैसी महान उच्छवास का, जिसने मिट्टी से मनुष्य बनाया।

उस उच्छ्वास ने मेरा प्रवेश कराया मेरी आत्मा के गीरव की घोषणा करते हुए आध्यात्म-लोक में और वहीं वह जमी रहेगी, जवतक हम फिर नहीं मिलते।

मुक्ते याद है, जव तुमने मुक्तको चूमा था, फिर चूमा था, बौर तुम्हारे गालों पर बांसू भड़ते थे, और तुमने मुभसे यह कहा था: "सांसारिक कारण से भौतिक काया को वार-वार जुदा होना पड़ता है, और लौकिक इच्छा से होकर मजबूर अलग-अलग रहना पड़ता है। किन्तु आत्मा सुरक्षित मिली रहती है प्रेम-करों में, जवतक आकर मृत्यु अंत में मिली आत्माओं को पास ईश्वर के नहीं ले जाती है। जाओ, प्रियतम ! जीवन ने तुम्हें चुना प्रतिनिधि है; उसकी आज्ञा मानो. वह एक सुन्दरता है, जो अपने अनुगामी को जीवन की माधुरी का प्याला देती है। रही वात मेरी अपनी सूनी वाहों की—— प्रेम तुम्हारा सान्त्वना-प्रद पति होगा मेरा और स्मृति तुम्हारी, अमर सुहाग।"

तुम अव कहां हो, मेरी दूसरी 'अहं' ? जग रही हो क्या तुम रात्रि की निस्तव्यता में ? शुद्ध वायु मेरे हृदय की प्रत्येक बड़कन और उसका प्रेम तुमतक पहुंचाये ।

क्या तुम अपनी स्मृति में अंकित मेरे मुख को दुलराती हो ? वह मूर्ति अब मेरी अपनी नहीं हैं, क्योंकि शोक ने अपनी छाया डाल दी हैं अतीत की मेरी प्रसन्न आकृति पर।

सिसकियों ने निष्प्राण कर दिया है मेरी आँखों को, जो तुम्हारी सुन्दरता को प्रतिविम्वित करती थीं और सुखा दिया है मेरे बोठों को, जिन्हें मधुर वनाया था तुमने अपने चुम्वन से। प्रेयसि! तुम कहां हो ? क्या तुम मेरा हदन सुनती हो सागर के उस पार से? जानती हो क्या तुम मेरी आवश्यकता को ? क्या तुम मेरे घैर्य की महानता जानती हो ?

क्या कोई शक्ति है वायु में, जो समर्थ हो तुमतक पहुंचाने में इस मरणासन्न युवक की श्वास को ? क्या कोई गुप्त व्यवहार है परस्पर देवदूतों में, जो ले जाये तुमतक मेरा उद्गार ?

तुम कहां हो, मेरी सुन्दर तारिका ? जीवन के अन्वकार ने मुफे अपनी छाती पर गिरा लिया है; जीत शोक ने मुफे लिया है। अपनी मुस्कान को वायु में तैरा दो, मेरे पास वह पहुंच आयेगी और मुफे जीवन प्रदान करेगी। अपनी सुरिम फूंक पवन में दो— वह मुफको जीवित रखेगी।

तुम कहां हो, मेरी प्रिया ? उफ़, प्रेम कितना महान है ! और मैं कितना तुच्छ हूं !

### मृत्यु का सौन्दर्ध

(भाग एक-म्ब्राह्वान)

मुक्ते सोने दो, क्योंकि मेरी आत्मा प्रेम से मस्त है।

मुक्ते विश्राम करने दो, क्योंकि मेरे प्राण

दिनों और रातों का अपना पारितोषिक पा चुके हैं।

मेरी शैया के चारों ओर दिये जलाओ और

सुगन्वित धूप सुलगाओ,
और मेरे शरीर पर चमेली और गुलाव की पित्यां विखेरो;

मेरे वालों में लोवान मलो और मेरे पैरों पर सुगन्वि छिड़को,
और उसे पढ़ो,

जो मृत्यु के हाथ ने मेरे मस्तक पर अंकित कर दिया है।

मुभे महानिद्रा की वांहों में विश्राम करने दो, नयोंकि मेरी अपलक आंखें यक गई हैं; रजत-तारों की वीणा को भंकृत होने दो और मेरी आत्मा को शान्ति प्रदान करने दो; वीन और सारंगी से मेरे मुरभाते हुए हृदय के चारों ओर एक आवरण बुनो। जैसे ही तुम मेरी आंखों में आशा का प्रभात देखो, अतीत के गीत गाओ, नयोंकि, उसका सम्मोहक अर्थ एक कोमल शैया है, जिसपर मेरा हृदय विश्राम करता है।

व्यप्ते वाँसू पोंछो, मेरे मित्रों ! कोर अपने सर उठाको, जैसे पुष्प
प्रभात का अभिनन्दन करने के हेतु अपने शीश उठाते हैं।
मृत्यु-वयू की ओर देखो, एक ज्योति-पुञ्ज के समान खड़ी हुई है
जो मेरी शैया और अनन्त के बीच;
अपनी सांस रोककर मेरे साथ सुनो उसके श्वेत पंखों की
इंगित करती हुई सरसराहट।

पास आयो और मुभे विदाई दो, मुस्कराते हुए ओठों से मेरी आँखों का स्पर्श करो । वच्चों को कोमल और गुलाबी अंगुलियों से मेरा हाथ पकड़ने दो; वृद्धों को उभरी हुई नसोंवाले अपने हाथ मेरे सर पर रखने दो और देने दो आशीश मुभे; कुमारियों को निकट आने दो और मेरी आँखों में ईश्वर की छाया देखने दो, और सुनो मेरी सांसों के साथ गतिमान उसकी इच्छाकी प्रतिध्वनि।

(भाग दो--श्रारोहरा)

में एक पर्वत शिखर पार कर चुका हूं और मेरी आत्मा सम्पूर्ण और असीम मुक्ति के नभमण्डल में उड़ रही हैं; मैं दूर हूं, बहुत दूर, मेरे साथियों! और वादल पहाड़ियों को मेरी आँखों से ओट कर रहे हैं। घाटियों में निस्तब्बता के सागर की वाढ़ आ रही हैं, और विस्मृति के हाथ सड़कों और घरों को ढंक रहे हैं; मैदान और खेत अदृश्य हो रहे हैं एक श्वेत घुन्घ के पीछे, जो दिखाई देती हैं वसन्त की बदली के समान, दोपशिखा-जैसी पीली और सन्च्या वेला-जैसी लाल।

लहरों के गीत और स्रोतों के राग विखरे हुए हैं, और जन-समुदायों का कोलाहल नीरवता को प्राप्त हो गया है; और मैं आत्मा की अभिलाषाओं से एक-लय अनन्त के संगीत के अतिरिक्त कुछ नहीं सुन सकता। मैं पूर्ण श्वेत-ता में आवृत हूं; मैं सुख में हूं; मैं शान्ति में हूं।

(भाग तीन-प्रवशेष)

मुक्ते इस सफ़ेद कफ़न से अनावृत करना और आवृत करना चमेली और कुमुदिनी की पत्तियों में; मेरेशरीर को हाथी-दांत की मंजूपा से निकालना और उसे लिटाना नारंगी के वौरों के तिकयों पर । मेरे लिए शोक मत करना, विलक यौवन और हर्प के गीत गाना; मेरे लिए आंसू मत वहाना, विलक फसल काटने और मबुस्चिन के गीत गाना; पीड़ा का उच्छ्वास मत लेना, विलक अपनी अंगुली से मेरे मुख पर प्रेम और आनन्द का चिह्न अंकित करना। मन्त्रों और प्रार्थनाओं से वायु की की ज्ञान्ति भंग मत करना, वितक अपने हृदयों को मेरे साथ अनन्त जीवन के गीत गाने देना; काले कपड़ों से मेरे लिए ज्ञोक प्रकट मत करना, वितक रंगीन वस्त्र पहनना और मेरे साथ आनन्द मनाना; अपने अन्तर में व्यथा लिये मेरी विदा की वात मत करना; अपनी आँखें वन्द करना और तुम मुक्ते सदा-सर्वदा अपने साथ देखोगे।

मुक्ते पत्तियों के ढेर पर रखना और मुक्ते ले चलना अपने उदार कन्वों पर और निर्जन वन की ओर घीरे-घीरे चलना। मुक्ते घनी कन्नोंवाले इमशान में मत ले जाना कि कहीं मेरी निद्रा अस्थि-पंजरों की खड़खड़ाहट से भंग न हो जाय। मुक्ते सरीं के वन में ले चलना और मेरी कब वहां खोदना, जहां वनफ्शे और पोस्त के फूल दूसरों की छाया में न उगते हों; मेरी कन्न गहरी रखना, ताकि पानी की वाड़ मेरी कन्न चौड़ी रखना, ताकि संध्यावेला की छाया बाकर मेरे पास बैठे।

मृभपर से सारे लौकिक आवरण हटा लेना और और मुभे मां वसुन्वरा के गर्भ में गहरे रख देना; और रख देना मुफे सावधानी से मेरी मां की छाती पर।
मुफे ढक देना नरम मिट्टी से, और हर मुट्टी मिट्टी में
चमेली, कुमुदिनी और मेंहदी के बीज मिले हों;
मेरे ऊपर फिर जब ये बीज उगेंगे और मेरी काया के तत्त्वों से
घोषित होंगे,

वे मेरे हृदय की, सुरिभ को गगनांक में परिव्याप्त करेंगे; और सूर्य तक को भी मेरी शान्ति के रहस्य से उजागर करेंगे; और वायु के साथ वहेंगे और पिथक को सुख प्रदान करेंगे।

तव मेरे पास से जाना, मित्रो ! मुक्ते छोड़ देना और चले जाना निःशन्द पदों से, ऐसे ही, जैसे— निर्जन घाटी में नीरवता चलती है; मुक्ते भगवान के भरोसे छोड़ देना बोर खुद घीरे-घीरे विखर जाना जिस तरह वादाम और सेव की कलियां निसान की समीर की लहरों में विखर जाती हैं।

अपने घरों के आनंद का उपभोग करने के लिए वापस चले जाना और वहां तुम्हें वह चीज मिलेगी. जिसे मृत्यु तुमसे और मुक्तसे अलग नहीं कर सकती। यह स्थान छोड़ देना, क्योंकि जो कुछ तुम यहां देखते हो, उसका तात्पर्य नश्वर जगत से बहुत दूर है। छोड़ देना, मुक्ते।

## महल और मोंपड़ी

### (भाग एक)

निशा के आगमन और विशाल भवन में दीपकों के जगमगाने के साथ दास सिंह द्वार पर खड़े होकर अतिथियों की प्रतीक्षा करने लगे; और उनके मखमल के वस्त्रों पर सुनहरे वटन चमचमाने लगे।

शोभायुक्त गाड़ियां प्रासाद के उद्यान में आई और भड़कीलें वस्त्रों से सुसज्जित और जवाहरातों से अलंकृत प्रतिष्ठित् व्यक्तियों ने प्रवेश किया। वाद्ययन्त्रों ने वायु को सुमघुर रागों से भर दिया और उच्च पदाधिकारी सुखदायी संगीत पर नृत्य करने लगे।

अर्घ-रात्रि के समय सबसे उत्तम और सबसे स्वादिण्ट भोजन एक सुन्दर और अनेक प्रकार के दुर्लभ फूलों से सुसज्जित मेज पर भरोसा गया। जवतक मदिरा ने स्वाभाविक प्रभाव दिखाना प्रारम्भ नहीं कर दिया, आगंतुक खुलकर खाते-पीते रहे। प्रभात काल में यह समूह एक लम्बी रात मदिरा-पान और भोजन करने में विताकर, जिसने उनके शिथिल शरीरों को अस्वाभाविक निद्रा में अपनी गुदगुदी शैयाओं पर गिराने की जल्दी कराई, शोर मचाता विखर गया।

### (भाग दो)

सांभ के समय, एक मनुष्य मजदूरों के कपड़े पहने हुए अपने

छोटे-से घर के द्वार पर खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खट-खटाया। जब द्वार खुला, वह अन्दर गया और घरवालों का प्रसन्नता-पूर्वक अभिवादन, किया, और फिर अपने वच्चों के बीच बैठ गया, जो अंगीठी के पास खेल रहे थे। थोड़ी-सी देर में उसकी स्त्री ने भोजन तैयार किया और वे लकड़ी की एक मेज पर भोजन करने बैठ गये। भोजन कर चुकने के पश्चात वे दिये के चारों और एकत्रित हुए और दिन-भर की घटनाओं के विषय में वातें करने लगे। जब एक पहर रात बीत गई, सब चुपचाप खड़े हो गये और उन्होंने अपने ओठों पर स्तुति-गीत और कृत-ज्ञता-भरी प्रार्थना लिये अपने-आपको निद्रा देवी के समर्पित कर दिया।

### कवि की वाणी

### (भाग एक)

दान की शक्ति ने मेरे हृदय में गहरी बुआई की है और में गेहूं को काटकर गहुरों में बांबता हूं और उन्हें भूखों को देता हूं।

मेरी आत्मा द्राक्षलता को जीवन प्रदान करती है और मैं उसके गुच्छों को निचीड़ता हूं और उसका रस प्यासों को देता हूं।

स्वर्ग मेरा दिया तेल से भरता है और मैं उसे अनजानों को राह दिखाने लिए अपनी खिड़की में रख देता हूं।

में ये सब कार्य करता हूं, क्योंकि में उन्हींमें जीवित हूं; और यदि नियति मेरे हाथ वांघ दे और मुक्ते ऐसा करने से रोके, तो मृत्यु ही मेरी एकमात्र आकांक्षा होगी, क्योंकि में किव हूं और यदि में देने में असमर्थे हुआ, तो में लेने से इन्कार कर दूंगा।

मानव-समाज अंघड़ के समान उत्पात मचाता है, परन्तु में नीरवता में उसांस भरता हूं, क्योंकि में जानता हूं कि ईश्वर के पास उसांस पहुंच जाती है और तब तूफान शांत हो जाता है।

मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से चिपटे रहते हैं, परन्तु मैं सदैव प्रेम की मशाल का आलिंगन करने का ही प्रयत्न करता हूं, ताकि वह अपनी अग्नि से मृक्षे विशुद्ध वना दे और मेरे हृदय की पाश-विकता को जला दे।

वैभव की वस्तुएं मनुष्य को पीड़ा के विना ही निष्प्राण कर देती हैं; प्रेम उसे प्राणदायक पीड़ा के प्रति सजीव करता है। मनुष्य भिन्त-भिन्त वर्गों और जातियों में विभाजित हैं, और भिन्त-भिन्न देशों और नगरों के निवासी हैं। परन्तु में अपने-आपको समस्त सम्प्रदायों से अलग पाता हूं और किसी बस्ती विशेष का निवासी नहीं हूं। विश्व मेरा देश हैं और मानव समाज मेरी जाति।

मनुष्य दुर्वल हैं, और यह खेद हैं कि वे अपने को आपस में विभाजित कर लेते हैं। संसार संकीर्ण हैं, और उसे राज्यों, साम्राज्यों और प्रान्तों में वांटना वृद्धिहीनता है।

मनुष्य अपने को केवल आत्मा के मन्दिरों को नष्ट करने के लिए एक करते हैं और लौकिक शरीरों के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए ही मिलकर काम करते दें। मैं अकेला खड़ा हूं, अपने स्वयं की नहराई में आशा की वाणी को यह कहते सुनते हुए:

"जिस प्रकार प्रेम मनुष्य के हृदय को पीड़ा से सजीव करता है, उसी प्रकार अज्ञान उसे ज्ञान का रास्ता वताता है।"

पीड़ा और अज्ञान परम उल्लास और ज्ञान की ओर लेजाते हैं, क्योंकि परम पुरुष ने आकाश के नीचे किसी वस्तु की व्यर्थ रचना नहीं की है।

### (भाग दो)

अपने सुन्दर देश के प्रति मुभमें चाहना है, और मैं उसके निवासियों से उनकी गरीवी के कारण प्रेम करता हूं। परन्तु यदि मेरे देशवासी विद्रोह करें, लूट-मार से उत्साहित होकर और जिसे वे 'देशभिनत की भावना' कहते हैं, उससे प्रेरित होकर हत्या करने के लिए मेरे पड़ोसी के देश पर अक्रमण करें, तो

मनुष्य के साथ किसी भी ऋरता करने के कारण में अपने देश-वासियों और देश से घुणा करूंगा।

में अपने जन्म-स्थान का गौरव-गान करता हूं और अपने वच-पन की कीड़ा-भूमि को देखने के लिए आतुर रहता हूं, परन्तु यदि उस भूमि के निवासी दीन राहगीर को आश्रय देने और भोजन कराने से इन्कार कर दें, तो मैं अपने गौरव-गान को व्याजस्तुति में और अपनी चाहना को विस्मृति में परिणत कर दूंगा। मेरे अन्तर की वाणी कहेगी, "वह घर जो दीनों की सेवा नहीं करता, विनष्ट किये जाने के अतिरिक्त किसी योग्य नहीं है।"

अपने देश के प्रति जो मेरा प्रेम है, उसके कुछ अंश में में अपने जन्म के गांव को प्यार करता हूं; और मैं अपने देश को प्यार करता हूं पृथ्वी—जो सारी-की-सारी मेरा देश है—के प्रति अपने प्रेम के एक अंश में; और मैं पृथ्वी को प्यार करता हूं अपने-आपके-सर्वस्व से, क्योंकि वह मानवता का, ईश्वर की प्रत्यक्ष आत्मा का निवास-स्थान है।

मानवता पृथ्वी पर परमेश्वर की आत्मा है और यह मान-वता विध्वंस के वीच खड़ी हुई है, अपनी नग्नता को जर्जर चिथड़ों में छिपाये हुए, पिचके गालों पर आँसू वहाते हुए, और दयनीय वाणी में अपने बच्चों को पुकारते हुए। परन्तु बच्चे अपना जातीय गान गाने मग्न हैं; वे तलवारों पर घार रखने में रत हैं और अपनी मां की पुकार नहीं सुन सकते।

मानवता वार-वार अपने लोगों को पुकारती है। परन्तु वे सुनते नहीं। यदि कोई सुनता, और मां के आँसू पोंछकर उसे सान्त्वना देता, तो दूसरे कहते, "वह दुर्वल है, भावना से प्रभावितं।"

मानवता पृथ्वी पर परमेश्वर की आत्मा है, और वह परमेश्वर प्रेम और सद्भावना का उपदेश देता है। परन्तु लोग ऐसे उपदेशों की हँसी उड़ाते हैं। ईसा मसीह ने उन्हें सुना, और उन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा; सुकरात ने उस वाणी को सुना और उसका अनुकरण किया, और उसके भी शरीर का बलिदान हुआ। ईसाऔर सुकरात के अनुयायी सत्य के अनुयायी हैं, और चूंकि लोग उन्हें मारते नहीं, वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह कहकर, "उपहास मृत्यु से अधिक कटु हैं।"

यरूशलम ईसा मसीह को मार नहीं सका, न एथेन्स सुकरात को; वे अब भी जीवित हैं और अनन्त कालतक जीवित रहेंगे। उपहास सत्य के अनुयायिओं पर विजय प्राप्त नहीं कर कर सकता। वे सदैव जीवित रहते हैं और वढ़ते रहते हैं।

### (भाग तीन)

तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, और हम दोनों एक ही पवित्र आत्मा के पुत्र हैं; हम वरावर हैं और उसी मिट्टी के वने हैं।

तुम यहां जीवन के पथ पर मेरे साथी हो, और गूढ़ सत्य का वर्थ समभने में मेरे सहायक । तुम एक मनुष्य हो और क्योंकि यही कारण पर्याप्त हैं, में तुम्हें भाई के समान प्यार करता हूं । तुम मेरे लिए जो चाहो सो कह सकते हो, क्योंकि आनेवाला कल तुम्हें संसार से ले जायगा और तुम्हारे कहे को निर्णय के लिए प्रमाण के रूप में प्रयुक्त करेगा और तुम्हारे साय न्याय होगा। मेरे पास जो कुछ है, तुम मुक्ते उससे वंचित कर सकते हो, क्योंकि मेरी लोल्पता ने मुक्ते घन-संग्रह के लिए उकसाया और तुम मेरा भाग पाने के अधिकारी हो—यदि उससे तुम्हें सन्तोप ही।

तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, परन्तू तुम मेरे सत्य को छूने में समर्थ नहीं होगे।

तुम मेरा लहू वहा सकते हो और मेरे शरीर को जला सकते हो, परन्तु तुम मेरी आत्मा का हनन नहीं कर सकते।

तुम मेरे हाथों को जंजीरों में और मेरे पैरों को वेड़ियों में जकड़ सकते हो और मुफे अन्येरे बन्दीगृह में डाल सकते हो, परन्तु तुम मेरे विचारों को वन्दी नहीं बना सकते, क्योंकि वे स्वतन्त्र हैं, विस्तृत आकाश में वायु के समान।

तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें— तुम्हारे गिर्जाघर में पूजा करते, तुम्हारे मंदिर में दंडवत करते और तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ते—प्यार करता हूं। तुम और मैं और सब एक ही धर्म के बच्चे हैं, क्योंकि धर्म के भिन्न-भिन्न मार्ग केवल परमात्मा के प्यार-भरे हाथ की अंगुलियां हैं, सबकी ओर फैली हुई, सबको आत्मा की सम्पूर्णता का दान देती हुई, सबको अपने पास बुलाने के लिए उत्सुक।

मैं तुमको तुम्हारे ज्ञान से प्राप्त तुम्हारे सत्य के लिए प्यार करता हूं; वह सत्य, जिसे मैं अपने अज्ञान के कारण देख नहीं सकता। किन्तु मैं उसका एक दैवी वस्तु के रूप में आदर करता हूं, क्योंकि वह आत्मा की कृति है। तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से भावी विक्व में मिलेगा और वे फूलों की सुरिंग के समान परस्पर एकाकार हो जायेंगे और एक सम्पूर्ण और सनातन सत्य वन जायेंगे—प्रेम और सौन्दर्य की अनन्तता में स्थिर और निवास करते हुए।

में तुम्हें प्यार करता हूं, क्यों कि तुम शिवतशाली उत्पीड़क के समक्ष दुर्वल हो और लोलुप धनी के समक्ष निर्धन। इन कारणों से में आंसू बहाता हूं और तुम्हें सान्त्वना देता हूं; और अपने आंसुओं के पीछे से मैं तुम्हें न्याय की भुजाओं में मुस्कराते हुए और अपने पीड़कों को क्षमा करते हुए आलिगन-बद्ध देखता हूं, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं।

### (भाग चार)

तुम मेरे भाई हो, परन्तु तुम मुक्ससे क्षगड़ा क्यों कर रहे हो ? उन लोगों को प्रसन्न करने की गरज से, जो गौरव और सत्ता के भूखे हैं, तुम मेरे देश पर आक्रमण क्यों करते हो और मुक्ते परतन्त्र बनाने का प्रयत्न क्यों करते हो ?

तुम अपनी पत्नी और वच्चों को छोड़कर दूर देश में मृत्यु का अनुसरण क्यों करते हो—उन लोगों के लिए, जो तुम्हारे लहू से गौरव खरीदते हैं और तुम्हारी मां के आंसुओं से प्रतिष्ठा?

क्या मनुष्य का अपने भाई मनुष्य को मार डालने में ही मान है ? यदि तुम उसे गौरव समभते हो, तो उसे पूजा का रूप दो, और एक मन्दिर बनाओं केन का, जिसने अपने भाई एवेल की हत्या की थी।

क्या आतम-रक्षा ही प्रकृति का पहला नियम है ? फिर लोभ तुम्हारे भाइयों को पीड़ा देने में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के

१-२-बाइविल में वर्णित पात्र

लिए ही तुम्हें आतम-बलिदान करने के लिए क्यों प्रेरित करता है ? मेरे भाई !सावधान रहो उस नेता से, जो कहता है, "जीने की चाह हमें लोगों से उनके अधिकार छीन लेने के लिए वाध्य करती है !"

में तुमसे केवल यही कहता हूं:

"दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना सबसे सुन्दर और श्रेष्ठतम् मानवीय कर्म है। यदि मेरे अस्तित्व के लिए यह आव-श्रेयक है कि मैं दूसरों की हत्या करूं, तो मेरे लिए मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है, और यदि मैं किसी ऐसे को नहीं पा सकता, जो मेरे मान की रक्षा के लिए मेरी हत्या कर दे, तो मैं अनंत के आगमन के पूर्व ही अनंत के लिए अपने ही हाथों अपने प्राणों का अन्त कर देने में आगा-पीछा नहीं करूंगा।"

स्वार्थपरता, मेरे भाई, अन्व श्रेष्ठता का मूल है, और श्रेष्ठता दलवन्दी को जन्म देती है, और दलवन्दी जन्म देती है सत्ता को, जो कलह और दमन की ओर ले जाती है।

आत्मा अंधियाले अज्ञान के ऊपर ज्ञान और न्याय की शक्ति में विश्वास रखती है; वह उस शक्ति का निषेच करती है, जो अज्ञान और निर्दयता की रक्षा करने और शक्ति वढ़ाने के लिए तलवारें प्रदान करती है—वह शक्ति, जिसने वेवीलोन को नष्ट कर दिया और यक्शलम की नींव को हिला दिया और रोम को खण्डहर बना दिया। यही वह चीज है, जिसने अपराधियों को लोगों से महापुष्प कहलवाया; उनके नामों की लेखकों से प्रतिष्ठा करवाई; उनकी अमानुषिकता की कहानियों का इति-हासकारों से प्रशंसा के रूप में वर्णन करवाया। में जिस एकमात्र शक्ति की आज्ञा मानता हूं, वह न्याय के प्राकृतिक नियम के अभिरक्षण और उसे स्वीकार करने का ज्ञान है।

सत्ता किस न्याय का प्रदर्शन करती है, जब वह हत्यारे की हत्या करती है ? जब वह लुटेरे को बन्दी करती है ? जब वह पड़ोसी देश पर चढ़ाई करती है और वहां के निवासियों का रक्त वहाती है ? न्याय उस सत्ता के विषय में क्या सोचता है, जिसके अधीन एक हत्यारा उसे सजा देता है, जो हत्या करता है, और एक चोर उसे सजा देता है, जो चोरी करता है ?

तुम मेरे भाई हो, और मैं तुम्हें प्यार करता हूं; प्रेम ही न्याय है — अपने पूरे जोर और मान के साथ। तुम्हारी जाति और सम्प्रदाय का विचार किये विना यदि न्याय तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का समर्थन नहीं करता है, तो मैं स्वार्थपरता की कुरूपता को पवित्र प्रेम के वाह्य आडम्बर के पीछे छिपाये हुए एक पाखण्डी हूं।

### (निष्कर्ष)

मेरी आत्मा मेरी मित्र है, जो जीवन के दुख और क्लेश में मुफ्ते घीरज देती हैं। वह जो अपनी आत्मा से मैत्री नहीं करता, मानवता का शत्रु हैं, और वह जो मानव-कल्याण की भावना अपने अन्तर में ही नहीं पाता, वह वुरी तरह से मरेगा। जीवन भीतर से ही प्रस्कृटित होता है, आस-पास के तत्त्वों से उत्पन्न नहीं होता।

मैं एक शब्द कहने के लिए आया था और वह शब्द में अब कहता हूं। परन्तु यदि मृत्यु ने उसके कहे जाने में वाघा डाल दी, तो आनेवाला कल उसे कहेगा, क्योंकि आनेवाला कल अनन्त की पुस्तक में कोई रहस्य नहीं रहने देता।

में प्रेम के वैभव और सुन्दरता व प्रकाश में, जो ईश्वर के प्रतिविम्व हैं, निवास करने के लिए आया था। मैं यहां निवास कर रहा हूं, और लोग मुभे जीवन के साम्राज्य से निर्वासित नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं मृत्यु में भी जीवित रहूंगा। यदि वे मेरी आँखें निकाल लें, तो मैं प्रेम के मन्द-स्वर और सुन्द-रता के गीत सुनूंगा।

यदि वे मेरे कानों को वन्द करदें, तो मैं प्रेम की सुगन्धि और सुंदरता की सुरभि-मिश्रित वायु के स्पर्श का आनंद लाभ करूंगा।

यदि वे मुभे शून्य-स्थान में रख दें, तो में प्रेम और सुन्दरता की सन्तान, अपनी आत्मा, के साथ रहुंगा।

में यहां आया था सवका और सवके साथ होने के लिए, और आज अपने एकान्त में जो करता हूं, उसे आनेवाला कल लोगों के लिए दोहरायेगा।

आज जो में एक हृदय से कहता हूं, कल उसे अगिनत हृदय कहेंगे।

235